

### अल्लाह तआ़ला का इर्शाद है



# आमाले क़ुरआनी

लेखक

हज़रत मौलाना अशरफ़ अली थानवी रहि॰

प्रकाशक:

### फ़रीद बुक डिपो प्रा. लि.

2158, मेहर पर्वर स्ट्रीट, पटोदी हाऊस, दरया गंज, दिल्ली-2 फोन न॰, 3289786, 3289159

### © सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन

### आमाले क़ुरआनी

लेखक

हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी (रह०)

प्रस्तुत कर्ता

(अल-हाज) मुहम्मद नासिर ख़ान

فرير حَصُكُمْ يُو (پرائيويث) لَمَثْيِدُ

FARID BOOK DEPOT (Pvt.) Ltd.

Corp. Off : 2158, M.P. Street, Pataudi House, DaryaGanj, New Delhi-2 Phone: (011) 23289786, 23289159 Fax: +91-11-23279998 E-mail : faridexport@gmail.com - Website : www.faridexport.com

#### Amaal-e-Qur'ani

Author:

Hazrat Maulana Ashraf Ali Thanavi (R.A.)

Edition: 2015

Pages: 240

Delhi:

Our Branches: Farid Book Depot (Pvt.) Ltd.

422, Matia Mahal, Jama Masjid, Delhi-6

Ph.: 23256590

Mumbai:

Farid Book Depot (Pvt.) Ltd.

216-218, Sardar Patel Road,

Near Khoja Qabristan, Dongri, Mumbai-400009

Ph.: 022-23731786, 23774786

Printed at : Farid Enterprises, Delhi-2

1

### विषय -सूची

#### क्या ?

कहां ?

### पहला हिस्सा

#### दीनी ज़रूरतें

| 1. | नमाज़ का शौक़ और ख़ुशूञ़ (गिड़गिड़ाहट) | 12   |
|----|----------------------------------------|------|
|    | इताअत पर आमादगी                        | 13   |
| 3. | अल्लाह की ख़ुशी                        | . 13 |
| 4. | दिल का रोशन होना                       | 13   |
| 5. | हिदायत पाना                            | 14   |
| 6. | हिफ्जे क़ुरआन                          | 15   |
| 7. | फासि <del>क</del> की इस्लाह            | -15  |
| 8. | ज़ियारते रसूल सल्ल॰                    | 15   |
| 9. | इस्मे आजम                              | 16   |
| 0. | ईमान पर खात्मा                         | 17   |
| 1. | गुनाह माफ होना                         | 17   |
| 2. | शफाअत नसीब हो                          | 18   |
| 3. | अ़मल का क़ुबूल किया जाना               | . 19 |
| 4. | रिश्तेदार दीनदार हो जावें              | 19   |
| 5. | शैतानी वसवसों से पनाह                  | 20   |
| 6. | कियामत के दिन चेहरा चमके               | 20   |
| 7. | दोज़ल से निजात हो जाये                 | 21   |
|    | रात को जिस वक्त चाहे, आंख खुल जाये     | 22   |
|    |                                        |      |

| आमाले कुरआनी                                        |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
|                                                     | 4         |
| क्या ?                                              | कहां ?    |
| 19. कब्र के अज़ाब से निजात                          | 23        |
| 20. सफर में दिल न घबराये                            | 23        |
| दुनिया की ज़रूरतें                                  |           |
| 1. फल में बरकत                                      | . 24      |
| 2. हर आफ़त से फल की हिफ़ाज़त                        | 25        |
| 3. दरख़्त का बोझ या हमल गिरने से बचाने के लिए       | 27        |
| 4. माल, मवेशी और खेत में बरकत                       | 28        |
| <ol> <li>खेत और बाग की पैदावार बढ़िया हो</li> </ol> | 29        |
| 6. ज़मीन और पेड़ सींचने का अमल                      | 32        |
| 7. जानवर का दूध और कुंएं का पानी बढ़ जाये           | 34        |
| 8. दुश्मन के बाग की बर्बादी                         | 35        |
| 9. कारोबार में तरक्की                               | 35        |
| 10. मजदूर की मुश्किल आसान हो                        | ,33<br>40 |
| 11. बला व मुसीबत से नजात हासिल होना                 | 40        |
| 12. दुआ़ क़ुबूल होने के लिए                         | 40        |
| 13. ज़रूरत पूरी होता                                | 45        |
| 14. ज़रूरत पूरी होने के अमल                         |           |
|                                                     | 48        |
| दूसरा हिस्सा                                        |           |
| <ol> <li>इल्म की तरक्की और जेहन का बढ़ना</li> </ol> | 50        |
| 2. रोजगार का लगना और निकाह का पैगाम मंजूर होना      | 52        |
| ं ग्यूर हाना                                        | 54        |

| 5      |                                  | आमाले क़ुरआनी |
|--------|----------------------------------|---------------|
| क्या ? |                                  | कहां ?        |
| 3.     | हमेशा ख़ुश रहना, गम का दूर होना  | 57            |
| 4.     | मुश्किल आसान होना                | 58            |
| 5.     | मुराद पूरी होना                  | 59            |
| 6.     | हर मुसीबत से बचाव के लिए         | 60            |
| 7.     | दफ़ीने का पता लगाना              | 63            |
| 8.     | गुमशुदा की तलाश                  | 65            |
| 9.     | भागे हुए की वापसी                | 70            |
|        | बीवी व शौहर से मुताल्लिक         |               |
| 1.     | लड़की का निकाह होना              | 71            |
| 2.     | शौहर को मेहरबान बनाना            | <b>√78</b>    |
| 3.     | बीवी का मुहब्बत करना             | 78            |
| 4.     | औलाद वाला होना                   | 78            |
| 5.     | बांझपन खत्म होना                 | 81            |
| 6.     | हमल की हिफाज़त                   | 84            |
| 7.     | विलादत में आसानी                 | . 88          |
| 8.     | दूध बढ़ना                        | 90            |
| 9.     | दूध छुड़ाना                      | 90            |
| 10.    | औलादे नरीना (लड़कों) का नेक होना | 90            |
| 11.    | बच्चों की हिफाज़त                | 92            |
| 12.    | बच्चों का पलना बढ़ना             | 93            |
| 13.    | जिमाञ की ताकत                    | 94            |
| 14.    | लड़के का ज़िन्दा न रहना          | 94            |
| 15.    | छिपी बातों का मालूम करना         | 95            |
|        |                                  |               |

| आमाल कुरआती                                           |        |  |  |
|-------------------------------------------------------|--------|--|--|
| क्या ?                                                | कहां ? |  |  |
| रोज़ी और कुर्ज़ का अदा करना                           |        |  |  |
|                                                       |        |  |  |
| 1. कर्ज का अदा करना                                   | 96     |  |  |
| 2. बरकत होना                                          | 98     |  |  |
| <ol> <li>ज्यादा से ज्यादा सुख-चैन</li> </ol>          | 98     |  |  |
| <ol> <li>भूख प्यास ख़त्म करने के लिए</li> </ol>       | 99     |  |  |
| 5. बे-मशक्कत रोज़ी                                    | 100    |  |  |
| 6. रोज़ी बढ़ाने के लिए                                | 101    |  |  |
| मुहब्बत और काबू में रखने की बात                       |        |  |  |
| 1. हाकिम का नाराज् होना                               | 111    |  |  |
| 2. ज़िलम के लिए                                       | 116    |  |  |
| 3. इ्ञ्ज़त बढ़ना                                      | 124    |  |  |
| 4. मुहब्बत के लिए                                     | 127    |  |  |
| 5. अपना हक वसूल करने के लिए                           | 132    |  |  |
| 6. सब का प्रिय बनने के लिए                            | 132    |  |  |
| <ol> <li>बाल-बच्चों का फ्रमांबरदार होना</li> </ol>    | 137    |  |  |
| 8. राज मालूम करने के लिए                              | 138    |  |  |
| 9. जुदाई से बचने के लिए                               |        |  |  |
| 10. सरकश गुलाम के लिए                                 | 139    |  |  |
| 11. खाना वीरानी के लिए                                | 139    |  |  |
| जादू, जिन्न, आसेब और तक्लीफ़ देने                     | 140    |  |  |
| ताने जार तापलाफ़ दन                                   |        |  |  |
| वाले जानवरों से हिफाज़त<br>1. जिन्न व इन्स से हिफाज़त | •      |  |  |
| र व त ।हभाजत                                          | 141    |  |  |

| 7                                                          | आमाले क़ुरआनी |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| क्या ?                                                     | कहां ?        |
| 2. जादू दूर करने के लिए                                    | 143           |
| 3. जिन्न व इन्सान को काबू में करना                         | 146           |
| 4. शैतानी क्सवसा दूर करने के लिए                           | 148           |
| 5. ख़ौफ़ का दूर होना                                       | 149           |
| 6. तक्लीफ़ देने वाले जानवर से बचने का अमल                  | 151           |
| <ol> <li>आसेब वगैरह से हिफाज़त</li> </ol>                  | 155           |
| 8. आसेब व जिन्न भगाने के आमाल                              | 158           |
| 9. बुरी नज़र                                               | 162           |
| 10. अम्न व अमान के लिए                                     | 164           |
| 11. दुश्मनों से बचाव और उनकी तबाही                         | 166           |
| 12. ख़ौफ़ व डर दूर करने के लिए                             | 166           |
| 13. बहस में ग़ालिब आना                                     | 167           |
| 14. जान की हिफाज़त                                         | 168           |
| 15. दुश्मन से मुकाबला                                      | 168           |
| सफ़र                                                       |               |
| 1. सवार होते वक्त                                          | 176           |
| 2. किसी शहर में दाखिल होना                                 | 170           |
| 3. कश्ती व जहाजु की हिफाज़त                                | 177           |
| 4वापसी ख़ैरिय्यत के साथ                                    | 182           |
| जिस्मानी मर्ज़                                             | , 102         |
| <ol> <li>बुख़ार या हर बीमारी को दूर करने के लिए</li> </ol> | 183           |
|                                                            |               |

|                                       | आमाले कुरआनी    |
|---------------------------------------|-----------------|
| क्या ?                                | जानारा जुरुजाना |
| 25. कोढ़ के लिए                       | कहां ?          |
| 26. सफ़ेद दाग के लिए                  | 213             |
| 20. लारिश के लिए<br>27. ख़ारिश के लिए | 213             |
|                                       | 214             |
| 28. दाद के लिए                        | 214             |
| 29. चेचक के लिए                       | 215             |
| 30. उम्मुस्सिबयान                     | 215             |
| 31. उज्व का ढीला पड़ना                | 217             |
| 32. हड्डी का टूटना                    | 217             |
| 33. नींद आना                          | 218             |
| 34. निसयान (भूलना)                    | 218             |
| 35. पेशाब रुक जाना                    | 218             |
| 36. एहतिलाम से हिफाजत                 | 219             |
| 37. परेशान ख़्वाब                     | 219             |
| 38. बच्चे का बोलना                    | 220             |
| <b>→○・ ¬-¬ ¬′ ( ¬(\) ( )</b>          | - 440           |

| तीसरा हिस्सा                                                                           |                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| <ol> <li>अस्माउल हुस्ना<br/>कैद और तक्लीफ़ पहुंचाने वाले जानवर<br/>से निजात</li> </ol> | 221<br><b>)</b> |  |
| 1. कैंद से निजात                                                                       | 225             |  |
| 2. चींटियों की ज्यादती                                                                 | 227             |  |

3. मच्छरों की ज़्यादती

### ज़रूरी गुज़ारिश

अह्कर को आला हज़रत मुर्शिदी सिय्यदी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इर्शाद फरमाया था कि अगर कोई ज़रूरतमंद तावीज़ लेने आये, तो इंकार मत किया करो। जो ख़्याल में आया करे, लिख दिया करे।

चुनांचे अह्कर का मामूल है कि उसकी ज़रूरत के मुताबिक कोई क़ुरआनी आयत या कोई इस्मे इलाही सोच कर लिख देता है और अल्लाह के फ़ज़्ल से उसमें बरकत होती है। चुनांचे एक बीबी की मांग बार-बार की कोशिश के बावजूद सीधी न निकलती थी। अह्कर ने कहा 'इह्दिनस्सिरातल् मुस्तकीम' पढ़ कर मांग निकालो। चुनांचे इसका पढ़ना था कि बे-तकल्लुफ़ मांग सीधी निकल आयी।

अह्कर ने यह हिकायत इस लिए अर्ज की है कि अगर कोई सच्चा तालिब भी इस मामूल को इख़्तियार करे तो, नफ़ा और बरकत की उम्मीद है।

-अशरफ् अली

#### ज़रूरी मस्अले

1. बे-वुजू क़ुरआनी आयतों को काग़ज़ या तश्तरी पर लिखना जायज़ नहीं।

- 2. बे-वुज़् उस काग़ज़ या तश्तरी को छूना जायज़ नहीं। पस चाहिए कि तिखने वाला और तश्तरी या तावीज़ का हाथ में लेने वाला और उसका धोने वाला सब बा-वुज़् हों, वरना सब गुनाहगार होंगे।
- जब तावीज़ से काम हो चुके तो उसको कबस्तान में किसी एहतियात की जगह दफ्न कर दे।
- 4. बिला वुजू बिला जुज़्वदान के क़ुरआन शरीफ को हाथ लगाना जायज नहीं।

## आयाते फ़ुर्क़ानी <sub>यानी</sub> आमाले क़ुरआनी पहला हिस्सा

سِنواللهِ التَحمُنِ التَحدِيمِةُ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम०

### दीनी ज़रूरतें

### 1. नमाज़ का शौक़ और ख़ुशूज़ (गिड़गिड़ाहट )

जुमरात की रात में आधी रात के वक्त उठकर वुजू करके दो रक्अत नफ़्त पढ़े और आयत -

قُلِ ادْعُوااللَّهَ آوِ ادْعُواالرَّفْنَ وَ أَيَّا تَانَعُوْا فَلَهُ الْاَسْمُ اَ أَيَّا تَانَعُوْا فَلَهُ الْاَسْمُ الْعُسُمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمِ وَلَا الْحَسَبُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ وَلَمْ يَكُنُ لَلْهُ وَلِمُ يَكُنُ لَلْهُ وَلَمْ يَكُنُ لَلْهُ وَلِمُ اللَّهِ وَلَمْ يَكُنُ لَلْهُ وَلِي مُتَنَاللَّهُ لِلْهُ وَلَمْ يَكُنُ لِلْهُ وَلَمْ يَكُنُ لَلْهُ وَلِي الْمُلْلِقِ وَلِمُ يَكُنُ لَلْهُ وَلِي مُتَنَاللَّهُ لِلْمُ وَلِي مُتَنَاللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

क़ुलिद् अल्ला ह अविद अर्रहमा न अय्यम्मा तद्भू फ लहुल अस्माउल हुस्ना व ला तज्हर बिसलाति क व ला तुख़ाफ़ित बिहा वब्तग़ि बै न ज़ालिक सबीला॰ व क़ुलिल् हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी लम् यत्तिख़ज़ व ल दंव्व लम यकुल्लह् शरीकुन फिल्मुल्कि व लम यकुल्लह् वलीयुम्मिनज़्जुल्लि व कब्बिरहु तक्बीरा॰

शीशे के बरतन में जाफरान और गुलाब से लिख कर बरतन को पानी से घोए, फिर इन आयतों को उस पानी पर सात मर्तबा पढ़े, फिर सुबह की नमाज़ के बाद उस पानी पर सूर: 'अलम् न श् रह' दम करके दुआ करे कि यह सुस्ती जाती रहे और नेक कामों का शौक, नमाज़ में ख़ौफ़ पैदा हो जाये और फिर वह पानी पी ले। इन्शा अल्लाह तआ़ला मक्सद पूरा हो।

#### 2. इताअ़त् पर आमादगी

1. अलबसीरु (देखने वाले)

खासियत- नमाज़े जुमा के बाद सौ मर्तबा पढ़ने से दिल में सफाई हो और नेक अमल करने की तौफीक हो।

2. अलक्य्यूमु (धामने वाले)

खासियत- इसकी ज्यादती से नींद जाती रहे और 'या हय्यु या कय्यूमु को फज से सूरज निकलने तक पढ़ने से मुस्तैदी और इताअत पर आमादगी हासिल हो।

#### 3. अल्लाह की ख़ुशी

अल्अ़फ़ुब्बु (माफ़ करने वाले) ख़ासियत-ज़्यादा ज़िक्र करने से गुनाहों से माफ़ी और ख़ुदा की ख़ुशी हासिल हो।

#### 4. दिल का रोशन होना

1. अलबाअिसु (भेजने वाले रसूलों के)

ख़ासियत-सोते वक्त सीने पर हाथ रखकर इसको सौ मर्तबा पढ़ा करे तो उसका दिल इल्म व हिकमत से रोशन होगा। 2. फ्स्तिकिम क मा उमिरत व मन ता ब मअ क

(पारा 12, रुक्अ 10)

तर्जुमा- जिस तरह आपको हुक्म हुआ है (दीन की राह पर) मुस्तकीम (जमे) रहिये और वे लोग भी मुस्तकीम रहें जो कुफ़ से तौबा करके आपके साथ हैं।

खासियत- दिल की इस्तकामत (जमाव) के लिये ग्यारह् मर्तबा हर नगाज़ के बाद पढ़े।

3. अन्तूरु (रोशनी वाले)

खासियत- उसके ज़िक्र से दिल का नूर हासिल हो।

4. पूरी सूर: कह्फ (पारा 15)

खासियत- जो कोई हर जुमा को एक बार पढ़ ले, इन्शा अल्लाह तआ़ला दूसरे जुमा तक उसका दिल नूर से रोशन होगा। और जो कोई शुरू की दस आयतें रोज़ाना पढ़ लेगा वह दज्जाल के शर् (बुराई) से बचा रहेगा।

#### 5. हिदायत पाना

1. सूर: इख़्लास (पारा 30)

खासियत- सुबह व शाम पढ़े शिर्क और एतिकाद की खराबी से

2. एक मिस्री ने बयान किया कि एक मुश्रिक एक मुसलमान के पास आया और कहा कि तुम्हारे क़ुरआन में कोई ऐसी चीज़ भी है जो मेरे दिल को बदल दे और शायद मैं मुसलमान हो जाऊं । उसने कहा, हां है और उसको सूर्रः अलम् नशरह लिख कर पिलाई। वह मुसलमान हो गया।

3. अल्मुअब्बिर (पीछे करने वाले)

खासियत-ज्यादा से ज्यादा पढ़े, तो बुरे कामों से तौबा नसीब हो।

अत्तव्वाबु (तौबा कबूल करने वाले)

ख़ासियत- नमाज़े चाश्त के बाद तीन सौ साठ बार पढ़े तो तौबा की तौफ़ीक हासिल हो और अगर ज़ालिम पर दस बार पढ़े तो उससे छुटकारा मिले।

#### 6. हिएज़े क्रआन

सूर: मुद्दस्सिर (पारा 29)

खासियत-इसको पढ़कर अगर दुआ़ क़ुरआन के हिफ्ज (जबानी याद) होने की करे, इन्शाअल्लाह हिफ्ज़ आसान हो।

#### 7. फ़ासिक़ की इस्लाह

अल्मतीनु (मज़बूत)

स्वासियत- अगर कमज़ोर पढ़े, ज़ोर वाला हो जावे, और अगर किसी फ़ासिक व फ़ाजिर (बुरा और नाफ़र्मान) मर्द या औरत पर पढ़ा जाये तो फ़ुजूर से बाज़ आ जाये।

#### 8. ज़ियारते रसूल सल्ल॰

सूर: कौसर (पारा 30)

खासियत- जुमे की रात में एक हज़ार मर्तवा इसको पढ़े और एक हज़ार मर्तवा दरूद शरीफ पढ़े तो ख़्वाब में हुज़ूरे अन्वर सल्लल्लाहु अलैहि

#### व सल्लम की जियारत नसीब हो।

#### 9. इस्मे आज्म

### ٱلْقَرَّةُ اللهُ لَا إِللهَ إِلاَّهُوالْعَيُّ الْقَيُّوْمُ أَ

1. अलिफ-लाम्-मीम् अल्लाहु ला इला ह इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम॰ (पारा 3, रुक्स 9)

तर्जुमा- अलिफ्-लाम्-मीम् अल्लाह तआ़ला के सिवा कोई माबूद (पूजा के लायक) बनाने के काबिल नहीं और वह ज़िन्दा हैं। सब चीज़ों को बर्करार रखने वाले हैं।

खासियत- हदीस शरीफ में आया है कि इसमें इस्मे आजम है।

ला इला ह इल्ला अन त सुब्हान क इन्नी कुन्तु मिनज्जालिमीन。
 (पारा 17, रुक्अ 6)

तर्जुमा- आपके सिवा कोई माबूद नहीं है, आप सब ऐबों से पाक हैं। मैं बेशक क़ुसूर वाला हूँ।

**खासियत**- इसमें इस्मे आज़म छिपा हुआ है। जिस मुसीबत व बला में पढ़ेगा, इन्शाअल्लाह तआ़ला फायदा उठाएगा।

هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلهُ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَ ادَّةِ عَهُو الرَّحْسُ الرَّحِيمِ

3. हुवल्लाहु ल्लज़ी ला इला ह इल्ला हु व आ़लि मुल गै बि वश्शहादति हुवर्रह्मानुर्रहीम् • (पारा 28, रुक्झ 6)

तर्जुमा - वह ऐसा माबूद है कि उसके सिवा और कोई माबूद (जिसकी इबादत की जाए) बनने के लायक नहीं वह जानने वाला है, छुपी और जाहिर चीजों का वही बड़ा मेहरबान, रहम वाला है। खासियत - इसमें इस्मे आज़म छिपा हुआ है। जो कोई इसको सुबह

,

के वक्त सात बार पढ़े तो शाम तक उसके वास्ते फरिश्ते मिएफरत की दुआ़ करें और अगर उस दिन में मरे तो शहीद का दर्जा पायेगा और अगर शाम को पढ़े तो सुबह तक उसके वास्ते फरिश्ते मग्फिरत की दुआ़ करें और अगर उस रात को मरे तो शहादत का दर्जा पाये।

#### 10. ईमान पर ख़ात्मा

مَّ بَنَا لَا تُرِغُ قُلُوَبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيُنَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنكَ رَحْمَقُهُ إِنَّكَ آننت الْوَهَابُ أَهُ (بِلام عَعِم)

रब्बना ला तुज़िग कुलू बना बंज़ द इज़ हदै तना व हब ल ना मिल् ल दुन क रहमतन इन्न क अन्तल वह्हाब (पारा 3, रुक्रूअ 9)

तर्जुमा- ए हमारे परवरिवगार! हमारे दिलों को हिदायत के बाद टेढ़ा न कर दीजिए और हमको अपने पास से रहमत अता फर्माइये, बेशक आप बहुत बिख़िश करने वाले हैं।

• ख़ासियत- जो कोई हर नमाज़ के बाद इस आयत को पढ़ लिया करे वह दुनिया से इन्शा अल्लाह ईमान के साथ उठेगा।

#### 11. गुनाह माफ होना

رَبَّنَاظَلَمُنَّا اَنْفُسَنَاكَوَانَ لَمْ تَعَفِّرُلَنَا وَتَرُحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِرِيْنَ ٥ रब्बना ज लम ना अनफ़ु स ना व इल्लम् तगिफ़र ल ना व तरहम्ना ल न कू नन्न मिनलखासिरीन。 (पारा ४, रुक्अ़ ९)

तर्जुमा- ऐ हमारे रब। हमने अपने ऊपर ज़ुल्म किया और अगर आप हमारी मिफ्रिस्त न करेंगे और हम पर रहम न करेंगे, तो वाकई हमारा बड़ा नुक्सान हो जायेगा।

ख़ासियत- जो शख़्स इस आयत को हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद एक बार पढ़ कर मिफ़्रित की दुआ़ मांगे इन्शा अल्लाह उसके गुनाह माफ़ हों, क्योंकि यह दुआं आदम अलैहिस्सलाम की है।

#### 12. शफाअ़त नसीब हो

لَقَدُجَآءَكُوُرَسُولُ مِّنَ آنفُسِكُوعَ زِيزُعَلَيْهِ مَاعَنِتُهُ حَدِيثُ عَلَيْكُو بِالْمُوْمِيِنَ مَرَعُوفٌ مَّحِيدُهُ فَانُ تَوَلَّوَا فَقُلُ حَسْبِى اللهُ ۖ لَآالِلهَ إِلَّاهُوَ اعَلَيْهِ تَوَحَثَّلْتُ وَهُوَ مَرْبُ الْعَرُقِ الْعَظِيمِ عُ

लक्द जा अ कुम रसूलुम्मिन अन्फुसि कुम अजीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अ़लैकुम बिल मुअ्मिनी न रअूफ़ुर्रहीमः फ इन तवल्लौ फ कुल हसबियल्लाहु ला इलाह इल्ला हुव अ़लैहि तवक्कल तु व हु व रब्बुल अ़्पिल अ़ज़ीमः (पारा 11, रुक्अ़ 5)

तर्जुमा- ऐ लोगो ! तुम्हारे पास एक ऐसे पैगम्बर तश्रीफ लाये हैं जो तुम में से हैं। जिनको तुम्हारी तक्लीफ भारी होती है, तुम्हारी खोज खबर रखते हैं, ईमान वालों पर शफ़ीक और मेहरबान हैं, फिर अगर वह फिर जाएं तो आप कह दीजिए काफ़ी है हमको अल्लाह ! किसी की बंदगी नहीं सिवाए उसके। उसी पर मैंने भरोसा किया और वह अज़ीम तख़्त का मालिक है।

खासियत- जो कोई इन आयतों को हर नमाज़ के बाद एक मर्तबा पढ़ा करे तो इन्शा अल्लाह तआ़ला हश्र के दिन जनाबे रसूले मक्बूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उसकी शफाअ़त फरमाएंगे और जिस मुसीबत और मुहिम के लिए चाहे पढ़े, इन्शा अल्लाह तआ़ला मुश्किल आसान हो जायेगी।

#### 13. अ़मल का क़ुबूल किया जाना

إِلَّهُ يَصْعَدُ الْحَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴿

1. इलैहि यसअदुल कितमुत्तियिबु वल अ मलुस्तालिहु यर फ ऊहू० (पारा 22, रुकूअ़ 14)

तर्जुमा- अच्छा कलाम उस तक पहुंचाता है और अच्छा काम उसी को पहुंचता है।

खासियत- बुज़ुर्ग इससे यह नतीजा निकालते हैं कि जो शक्स नमाज़ के बाद कलमा-ए-तौहीद तीन बार पढ़ लिया करे तो इन्शा अल्लाह तआ़ला उसकी दुआ़ मक़बूल होगी।

2. अर्रशीदु

खासियत- इशा की नमाज़ के बाद सौ बार पढ़े तो सब अमल मक्बूल होंगे।

#### 14. रिश्तेदार दीनदार हो जावें

مَ بَّنَاهَبْ لَنَامِنَ أَذُ وَاجِنَا وَذُرِّ يُتِنَا قُرَّةً اَ عُبُنٍ وَّاجْعَلْنَ الْلُمُتَّقِبُنَ إِمَامًه

रब्ब ना हब लना मिन अजवाजिना व जुर्रिय्यातिना कुर्र त अअयुनिव्वज अल ना लिल मुत्तकी न इमामाः (पारा 19, रुकुअ 4)

तर्जुमा- ऐ हमारे परवरिवगार (पालन हार!) हमको हमारी बीवियों और औलाद की तरफ़ से आंखों की ठंडक (यानी राहत) अता फर्मा और हमको परहेजुगारों का इमाम बना दे। स्नासियत- जो कोई इसको एक बार हर नमाज़ के बाद पढ़ लिया करे उसकी औलाद और बीवी दीनदार हो जायेंगे।

#### 15. शैतानी वसवसों से पनाह

مل مَ بِّ آعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَالِمِيْنُ وَاعُودُ بِكَانَبٍ آنْ يَحْضُرُونِ٥

1-रब्बि अ ऊ ज़ु बि क मिन ह म ज़ातिश्श्यातीनि॰ व अ ऊ ज़ुबि क रब्बि अंय्यहजुरूनि॰ (पारा 18, रुक्स 6)

तर्जुमा- ऐ मेरे रब ! मैं आपकी पनाह मांगता हूँ शैतानों के धोखों से और ऐ मेरे रब ! मैं आपकी पनाह मांगता हूँ इससे कि शैतान मेरे पास भी आये।

खासियत- जिसके दिल में शैतानी वसवसे ज्यादा पैदा होते हों वह इसको ज्यादा पढ़ा करे, इन्शा अल्लाह तआ़ला इन वसवसों से बचा रहेगा।

अलमुक्सितु (इन्साफ करने वाले)
 खासियत- इसे हमेशा पढ़ते रहने से इबादतों में वसवसा न आयेगा।

#### 16. कियामत के दिन चेहरा चमके

إِنَّهُ هُوَ الْمَرُ الرَّحِيهُ وَ

इन् न हू हु वल बर्र्रहीम。

(पारा 27, रुकअ 3)

खासियत- जो कोई इस आयते करीमा को नमाज के बाद ग्यारह बार उमली पर दम करके पेशानी पर मले तो इन्शा अल्लाह कियामत में उसका मुंह चमकेगा।

#### 17. दोज़ख़ से निजात हो जाये

#### م خمة تَنْزِيلُ الكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَرْبُوالْعَلِيمُ اللهِ الْعَرْبُوالْعَلِيمُ ا 1. हा मी म् तन्जीलु ल किताबि मिनल्लाहिल अजीज़िल अलीम् (पारा 24, रुकुअ 6) حُسَرَه تَـ أَزِيُلُ مِّنَ الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ ٥ हामीम् तन्जीलुम्मिनर्रहमानिर्रहीम (पारा 24, रुक्ज़ 15) ٣ خمرة عسقه 3. हामीम्॰ ऐन सीन काफ़॰ (पारा 25 रुक्अ 2) ك خمرة والكِتاب الميكينة 4. हामीम् वल्किताबिलम्बीन<sub>ः</sub> (पारा 25 रुक्अ 14) ع حَدَةُ وَالْكِتْبِ الْبُينِ لِاإِنَّا اَنْزُلُنْ فُونَ يُسَلِّدُ مِنْزَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِيثُنَهُ हामीम् इन् ना अन्जलनाहु फी लैलितम मुबारकतिन इन ना कुन ना मुन्ज़िरीन० (पारा 25 रुक्अ 14) الحدوات فريرا ألكتاب من الله العريز الحكيميه 6. हामीम् तनज़ीलुल् किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम<sub>॰</sub> (पारा 25 रुकुअ 17 ) ٤ حُمَّة تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِينَ

7. हामीम् तन्ज़ीलुल्किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीमः (पारा 26 रुक्ज़ 1)

**सातियत- जो शस्स इन सातों** हामीम् को पढ़ेगा, उस पर दोज़ख़

के सारे दरवाज़े बन्द हो जायेंगे।

#### 18. रात को जिस वक्त चाहे, आंख खुल जाये

لَ وَإِنْجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَآمُنَا طَوَالَّخِلُ فَامِنُ مَقَامِ إِبَرَاهِيْمَ مُصَلَّى وَعَهِلُ فَآلِكَ إِبْرَاهِيكُمَ وَإِسْمُعِيْلَ آنُ طَهِّرَ آبَيْتِي لِلطَّآيُفِيثُنَ وَالْعَلَافِيثُن وَالرُّكَتِعِ السُّجُوْدِ ٥

1. व इज जअल्लल बै त मसाबतल लिन्नासि व अमनन् वत्तिब्रू मिम्मकामि इब्राही म मुसल्ला व अहिद्ना इला इब्राही म व इस्माई ल अन तिह्ह र बैतिय लित्ताइफी न वल्आिकफी न वर्षक्कइस्सुजूदि॰

(पारा 1, रुक्अ 15)

तर्जुमा- और (वह वक्त भी ज़िक्र के काबिल है कि) जिस वक्त हमने खाना-ए-काबा लोगों के लिये (इबादत की जगह और) अम्न मुकर्रर रखा और मकामे इब्राहीम को नमाज पढ़ने की जगह बना लिया करो, और हमने हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल (अलैहिमस्सलाम) की तरफ हुक्म भेजा कि मेरे (इस) घर को ख़ूब पाक रखा करो बाहरी और मकामी लोगों (की इबादत) के वास्ते और रुकुअ़ (और) सज्दा करने वालों के वास्ते।

खासियत- एक आरिफ (अल्लाह वाले) के नविश्ते (लेख) से नकल किया गया है कि इंस आयत को अगर सोते वक्त पढ़े, जिस वक्त चाहे आंख खुले।

ع إِنَّ فِي خَلْقِ التَّمْوَاتِ . . . وَا اللَّهُ اللَّهُ عَادً ٥

2. इन् न फी खिल्कस्समावाति.....से तुख्लिफुल्मी आद (पारा 4, रुक्अ 11)

ख़ासियत- जो शब्स हमेशा इन आयतों को पढ़ा करे, उस का ईमान कायम रहे और अगर लकड़ी के बरतन पर लिखकर और ज़मज़म के पानी से धोकर पिये, जिस वक्त रात को उठना चाहेगा, उसी वक्त आंख खुल जायेगी।

#### 19. क्ब्र के अज़ाब से निजात

पूरी सूर: मुल्क (पारा 29)

ख़ासियत- जो शब्स इस सूर: को हमेशा पढ़ेगा इन्शा अल्लाह तआ़ला वह कब्र के अज़ाब से बचा रहेगा।

#### 20. सफ्र में दिल न चबराये

अल्मुक़ीतु (क़ुव्वत देने वाले)

ख़ासियत- अगर रोज़ेदार इसको मिट्टी पर पढ़कर या लिख कर इसको तर करके सूंघे तो ताकृत और ग़िज़ाइयत (पौष्टिकता) हासिल हो और अगर मुसाफिर कूज़े पर सात बार पढ़ कर फिर उसको लिखकर उससे पानी पिया करे तो सफर की घबराहट से बचा रहे।

### दुनिया की ज़रूरतें

#### 1. फल में बरकत

وَبَيْنِ الَّذِيْنَ الْمَنُواْ وَعَمِلُوالصَّلِحَتِ آنَّ لَهُ وُجَنَّتٍ بَجْرِي مِنْ عََيْهَا الْأَدِى مِنْ عَيْهَا الْأَدِى مُنِ قَنَّهَا الْأَدِى مُنِ قُنَّا اللَّذِى مُنِ قُنَّا اللَّذِى مُنِ قُنَّا مِنْ قَبُلُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّذِى مُنِ قُنَّا مِنْ قَبُلُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّذِى مُنَا اللَّذِى مُنَا اللَّذِى مُنَا اللَّذِى مُنْ قُنَّا مِنْ قَبُلُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّذِي مُنَا اللَّذِي مُنْ قَبُلُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللِي اللْمُنُولُولُ اللَّهُ مُنْ ال

व बिश्शिरिल्ल ज़ीन आं म नू व अमिलुस्सालिहाति अन न लहुम जन्नातिन तज्री मिन तिस्तिहल अन्हारु कुल् लमा रुज़िक़् मिन हा मिन स म र तिर रिज़कन का लू हाज़ल्लज़ी रुज़िक्ना मिन कब्लु व अुतू बि ही मुत शाबि हा व ल हुम फी हा अज्वाजुम्मुतह्ह र तुंव्व हुम फी हा खालिदून॰ (पारा 1, रुक्अ 3)

तर्जुमा- और खुशख़बरी सुना दीजिए आप ऐ पैगम्बर! उन लोगों को जो ईमान लाये और अच्छे काम किये इस बात की कि बेशक बहिश्तें उनके लिये हैं कि चलती होंगी उनके नीचे से नहरें। जब कभी दिये जायेंगे वे लोग उन बहिश्तों में किसी फल की ख़ूराक तो हर बार यही कहेंगे कि यह तो वही है जो हमको मिला था इससे पहले और मिलगा भी उनको दोनों बार का फल मिलता-जुलता और उनके वास्ते इन जन्नतों में पाक बीवियां होंगी और वे लोग इन बहिश्तों में हमेशा के लिये बसने वाले होंगे।

खासियत- जो पेड़ फलते न हों या कम फलते हों उनको (फलदार) करने के लिए जुमरात का रोज़ा रखे और कद्दू से इफ़्तार करे (रोजा खोले,) और मिरब की नमाज़ पढ़कर ये आयतें काग़ज़ पर लिखे और किसी से बात न करें और उसको लेकर इस बाग के बीच में किसी पेड़ पर लटका दे। अगर उसमें कुछ फल लगा हो तो उससे वरना उसके आस-पास के किसी दरख़्त से फल लेकर खाये और उस पर तीन घूंट पानी पिये और चला आये, इन्शा अल्लाह तआ़ला बरकत होगी।

### 2. हर आफ़्त से फल की हिफ़ाज़त

ط آيَاتُهَا النّاسُ اعْبُكُ وَامَ تَكُمُ الّذِي خَلَقَكُو وَالّذِينَ مِن قَبُلِكُمُ اللّذِي خَلَقَكُو وَالّذِينَ مِن قَبُلِكُمُ لَعَلَّكُو اللّذِي وَاللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

1. या अय्युहन्नासुअ्बुद् रब् ब कुमुल्लजी ख़ ल क कुम वल्लजी न मिन कब्लिकुम लअल्लकुम तत् त कूने अल्लजी जअ ल लकुमुल अर ज़ फ़िराशंव्वस्समा अ बिनाअंव्व अन्ज़ ल मिनस्समाइ माअन् फ़अखरज बिही मिनस्सम-राति रिज़ कल लकुम फ़ला तजअ़लू लिल्लाहि अन्दादंव्व अन्तुम् तअलमूने (पारा 1, हकूअ़ 3)

तर्जुमा- ऐ लोगों! इबादत इख़्तियार करो अपने परवरिवार की, जिसने तुमको पैदा किया और उन लोगों को भी जो तुमसे पहले गुज़र चुके हैं, क्या ताज्जुब है कि तुम दोज़ख़ से बच जाओ। वह जात पाक ऐसी है। जिसने बनाया तुम्हारे लिये ज़मीन को फ़र्श और आसमान को छत और बरसाया आसमान से पानी। फिर अदम् के पर्दे से तुम्हारी खूराक के लिये फिलों को निकाला। अब मत ठहराओ अल्लाह के मुकाबिल और तुम तो जानते-बूझते हो।

**खासियत-** बाग, पेड़ और खेत को तमाम आफ़तों और बलाओं से

बचाने के लिये नहा करके जुमरात के दिन रोज़ा रखे और जुमा के दिन उस गांव के चारों कोनों पर दो-दो रक्अ़त् नफ़्ल पढ़े। अव्वल रक्अ़त में अल्हम्दु और वत्तीन और दूसरी में अल्हम्दु और 'अलम् त र के फ़' और लिई लाफ़ि' पढ़े और इसी तरह दो रक्अ़त उस खेत, बाग़ या गांव के बीच में पढ़े फिर एक क़लम ज़ैतून की लकड़ी का काट कर ज़ाफ़रान से ऊपर ज़िक्र की गयी आयत उसी गांव के किसी पेड़ के हरे पत्ते पर लिखे और अ़्द की धूनी दे। उस गांव के सिरे पर जिधर से पानी आता हो, गाड़ दे और दूसरा पत्ता लिखकर उस गांव के ख़दम पर दफ़्न कर दे और तीसरा लिखकर किसी ऊंचे दरख़्त पर बांध दे, इन्शा अल्लाह तआ़ला हर किस्म की आफ़्त से मुहफूज़ रहेगा।

مُلُ وَهُوَالَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشُرُّا اَبِيْنَ يَدَى مَ حُمَّيَهِ لَا حَتَى إِذَا اَقَلَتُ مَعَابًا ثِقَالًا اللَّهُ اللَّهُ الْمَاعَ فَاخْرَجُنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الفَّرْتِ وَعَابًا ثِقَالًا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ المَّكَدُ النَّيِةِ الْمَاعَ فَاخْرَجُنَا فِي اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الل

2. व हुवल्लज़ी युर्सिलुरिया ह बुश्रम् बै न यदे रह मित ही हता इ ज़ा अकल्लत सहाबन सिकालन सुकनाहु लि ब ल दि म मिय्यितिन फ अन्ज़ल ना बिहिल मा अ फ अख़्रज्ना बिही मिन कुल्लि स्समराति कज़ा लि क नुख़्रिजुल मौतां लअ़ल्लकुम तज़क्करून० वल ब ल दुत्तिय्यबु यख़रुजु न बा तु हू बि इज़्नि रब्बिही वल्लज़ी ख़बु स ला यख़्रुजु इल्ला निकदा कज़िल क नु सरिफ़ुल आयाति लिक़ौमिय्यश्कुरून० (पारा 8, रुक्अ 14)

तर्जुमा- और वह अल्लाह ऐसा है कि अपनी रहमत की बारिश से पहले हवाओं को भेजता है कि वह खुश कर देती हैं, यहां तक कि जब वे हवाएं भारी बादलों को उठा लेती हैं, तो हम उस बादल को किसी सूखी जमीन की तरफ ले जाते हैं, फिर उस बादल से पानी बरसाते हैं।

फिर उस पानी से हर किस्म के फल निकालते हैं। यों ही हम मुर्दों को निकाल कर खड़ा कर देंगे, ताकि तुम समझो और जो सुथरी धरती होती है उसकी पैदावार खुदा के हुक्म से ख़ूब निकलती है और जो ख़राब है, उसकी पैदावार बहुत कम निकलती है। इसी तरह हम दलीलों को तरह-तरह बयान करते रहते हैं, उन लोगों के लिये जो कृद्र करते हैं।

ख़ासियत- यह आयतें पेड़ों की आफ़तों, कीड़ों और सड़ांद और चूहों और तक्लीफ़ देने वाले जानवरों से बचाये रखने के लिये फ़ायदामंद हैं। ज़ैतून की लकड़ी पर सेब के पानी, जाफ़रान और अंगूर के अ़र्क़ से लिखकर, अंगूर के पानी से धोकर, थोड़ा सा पेड़ की जड़ में छोड़ दें और ऊपर से ख़ालिस पानी भर दें इन्शाअल्लाह उस पेड़ की हालत दुरुस्त हो जायेगी।

#### दर्द्त का बोझ या हमल गिरने से बचाने के लिये

यह लिखकर बांधा जाये-

عَلَى إِنَّ اللَّهَ يُمْمِيكُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ اَنْ سَرُولُلا \* وَلَئِنْ زَالْتَا إِنْ اَمُسْلَهُما مَ مِنْ اَحَدِي مِّنْ بَعْدِهِ اللَّهِ إِنَّهُ حَانَ حَلِماً عَقُوْسً اه وَلَهُ مَاسَلَكَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَا يُرْ وَهُوَ السَّيِمُيمُ الْعَلِيمُ \* وَلَيْنُواْ فِي كَهْفِهِ وَظُلْكَ مِا ثَةٍ سِينِيْنَ وَازْدَادُو السِّعَا \*

3. इन्नल्ला ह युम्सिकुस्समावाति वल अर ज अन् तजू ला॰ व ल इन जा ल ता इन अम् स क हुमा मिन अ हिदम मिम् बअ़्दिही इन्नहू का-न हलीमन् ग़फ़्रा॰ (पारा 22, रुक्अ़ 17) व लहू मा स क न फिल्लैलि वन्नहारि व हुवस्स मी उल अ़लीम॰ (पारा 7, रुक्अ़ 8) व ल बिस् फी कहफ़िहिम सला स मि अतिन सिनी न वज़्दादू तिसआ़ (पारा 15, रुक्अ़ 16) व ला हो ल व ला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अजीम॰

لَاتُنُهُمِ كُهُ الْآبُصَارُ وَهُوَيُدُرِكُ الْآبُصَاتَ وَهُوَاللَّطِيفُ الْخَبِيْرُ ٥

4. ला तुद्रिकुहुल अब्सारु व हु व युद्रिकुल अब्सा र व हुवल्लतीफ़ुल खबीरः (पारा 7, रुकूअ़ 19)

तर्जुमा- उसको तो किसी की निगाह नहीं पा सकती और वह सब निगाहों को घर लेता है और वहीं बड़ा बारीकी जानने वाला और बाख़बर है।

खासियत- इस आयत को अक्सर पढ़ने से तेज हवा को सुकून हो जाता है और जालिमों की निगाह से छिपा रहता है।

#### 4. माल, मवेशी और खेत में बरकत

مَّ اللهُ الَّذِي عَنَ خَلَقَ التَّمَوَاتِ وَالْآئَرُضَ وَاَنْزَلَ مِنَ التَّمَاءَ مَاءً فَاخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَا الْبَهُ الْفَالْفَ لِقَوْرَى فِي الْبَحُرِياَ مُرِوةً وَسَغَّرَنَكُمُ الْفُلْفَ لِقَوْرَى فِي الْبَحُرِياَ مُرِوةً وَسَغَّرَنَكُمُ الْفُلَافَ لِقَوْرَى فِي الْبَحُرِياَ مُروةً وَسَغَّرَنَكُمُ الْقَلَافَ النَّهَ الرَّهُ الْمُكْرُ الْقَلَافَ النَّهُ الرَّفُولَةِ مَا اللهُ اللهُ الْمُحْدَدُهُ اللهُ الله

 अल्लाहुल्लज़ी ख़ ल क्स्समावाति वल अर ज़ व अन्ज़ ल मिनस्समाइ माअन फ अख़ र ज बिही मिनस्स म राति रिज़कल लकुम व सख़्ब र लकुमुल फ़ुल्क लितज्रि य फ़िल्बिट्टर बि अम्रिही व सख़्ब र लकुमुल अन्हा र व सख़्ब र लकुमुश्श्म स वल्क म र दायिबैनि व सख़्ब र लकुमुल्लै ल वन्नहा र व आताकुम मिन कुल्लि मा स अल्तुमूहु व इन त अद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इन्सा न ल ज़लूमुन कफ्फार॰

(पारा 13, रुक्अ 17)

तर्जुमा- अल्लाह ऐसा है जिसने पैदा किया आसमानों और ज़मीन को और आसमान से पानी (यानी मिंह) बरसाया। फिर उस पानी से फलों की किस्म से तुम्हारे लिये रोज़ी पैदा की और तुम्हारे फायदे के लिये कश्ती (और जहाज) को सधाया कि वह ख़ुदा के हुक्म (व क़ुदरत), से दिया में को और तुम्होरे म्मयदे ने वाले नेहों को (अमी कृदता का) मुसल्स कामा और तुम्होरे माने दे वाले मूल और वाद को मुसल्स कामा, जो हुमेशा चलते ही रहते हैं और तुम्हारे नफा के वास्ते दिन और रात को मुसल्वर (ताबे) बनाया और जो चीज़ तुमने मांगी, तुमको हर चीज़ दी और अल्लाह तआ़ला की नेमतें अगर गिनने लों तो गिनती में नहीं ला सकते (मगर) सच यह है कि आदमी बहुत ही बेइन्साफ, बड़ा ही नाशुक्रा है।

° ख़ासियत- जो शख़्स इसको सुबह-शाम और सोने के वक्त पढ़ा करे या कहीं जाने के वक्त पढ़े तो तमाम ज़मीनी और समुद्री आफ़तों से बचा रहे और माल व खेत व मवेशी में बरकत हो।

#### 5. खेत और बाग की पैदावार बढ़िया हो

مَا إِنَّ اللَّهُ فَالِقُ الْمُنِّ وَالنَّوْى وَيُغْرِجُ الْمُنَّ مِنَ الْمَيْتِ وَمُغْرِجُ الْمَيْتِ مِنْ الْمَيْتِ وَمُغْرِجُ الْمِيَّتِ مِنْ الْمَيْتِ وَمُغْرِجُ الْمِيَّتِ مِنْ الْمَيْ وَالْمُنْ اللهُ فَا أَنْ تُؤْفَكُونَ ه

 इन्नल्ला ह फालिकुल्हिब्ब वन्न वा युख्रिजुल्हय्य मिनल मियिति व मुख्रिजुल मियिति मिनलहिय्य जालिकुमुल्लाहु फ अन्ना तु फ कू न॰ (पारा 7, रुक्झ 18)

तर्जुमा- बेशक अल्लाह फाड़ने वाला है दाने को और गुठलियों को, वह जानदार को बेजान से निकाल लाता है और वह बेजान को जानदार से निकालने वाला है। अल्लाह यही है सो तुम कहां उल्टे चले जा रहे हो। खासियत- खेत के बढ़िया होने और उसकी हिफाज़त के लिये और पेड़ों की पैदावार और बढ़िया फल निकलने के लिये किसी पाक बरतन में जाफरान और काफ़ूर से लिखकर और बिला जगत के कुएं के पानी से घोकर जो बीज या ग़ल्ला बोना हो उसको भिगो कर बो दें या वह पानी पेड़ की जड़ में छोड़ा करें। इन्शा अल्लाह तआ़ला बरकत और हिफाज़त होगी और फलों में ख़ूबी और मिठास पैदा होगी।

 ذَنَا بَحُوُهَا وَمَا كَا دُوْلِيَفُعُ لُوْنَ ٥

2. फ ज ब हूहा व मा कादू यफ्अलून。 (पारा 1, रुकूअ 8) स्वासियत- यह आयत पढ़कर खरबूज़ा या और कोई चीज काटे तो इन्हा अल्लाह तआला मीठी और लज़ीज़ मालूम होगी।

عَ وَهُوَ الَّذِي اَ اَنْزَلْ مِنَ السَّمَاءَ مَاءً وَاَخْرَجُنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ اَنَّيُ وَاَخْرُخُنَا مِنُ الْخَوْنَا مِنَ الْخَوْنَا مِنُ الْخَوْنَا فِي الْخَوْنَا مِنُ طَلْحِهَا فِنُوانَّ دَانِمَةً وَعَلَيْتٍ مِنْ النَّالُ مِنَ طَلْحِهَا فِنُوانَّ دَانِمَةً وَعَلَيْتٍ مِنْ النَّوْنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْلُكُونُ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفُولُولُولُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْلُمُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

3. व हुवल्लज़ी अन्ज़ल मिनस्समाइ माअन् फ अखरज्ना बिही नबा त कुल्लि शैइन फअख्रजना मिन्हु खज़िरन् नुख़्रिजु मिन्हु हब्बम् मु त राकि बन् व मिनन्नख़्लि मिन तल्इहा किन्वानुन् दानि यतुव्व जन्नातिम मिन आनाबिंव्व ज़्जैत्नव र्हम्मा न मुश्तबिहंव्व गै र मु त शाबिहिन उन्ज़ुरू इला स म रिहि इज़ा असम र व यन्आिहि इन् न फी ज़ालिकुम ल आयातिल लिक्गैमिय यूमिनून。 (पारा 7, रुक्अ 18)

ख़ासियत- इस आयत को खजूर की गुठली के ग़िलाफ़ से जब अव्वल-अव्वल निकले, जुमा के रोज़ लिख कर सिंचाई के कुएं में डाल दे। उसके पानी में और वह पानी जिस पेड़ या फल में दिया जावे उन सब में बरकत और पाकीज़गी पैदा हो और तमाम जिन्न व इन्सान की बुरी नज़र और सब आफ़तों से बचा रहे।

وَهُوَا لَّذِينَ ٱنْشَا جَنْتِ مَّعُهُ وُسَاتٍ وَّغَيْرَمَعُودُ شَاتٍ وَّالنَّحْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَالزَّيْرُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَنَابِهًا وَّغَيْرَمُتَشَابِهِ كُلُوامِنُ تَمَرَ وَإِذَا ٱتْمَرَ وَا تُوْحَقَّهُ يَوْمَحَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُولِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ٥

 व हुवल्लजी अन्श अ जन्नातिम् मअरूशातिंव्व गै र मअरूशातिव् वना ख् ल वज्ज़र अ मुख़्तिलिफ़न उकुलुहू वज़्ज़ैतू न वर्रूम्मा न मु त शा बिहंट्य गै र मु त शाबिहीन कुलू मिन स म रिही इ जा अस्म र व आतू हक्क़ हू यौ म ह सा दि ही व ला तुस्रिफ़ू इन्नहू ला युहिब्बुल मुस्रिफ़ीऩ

(पारा 8, रुकुअ 4)

खासियत- इस आयत को ज़ैतून की तख़्ती पर लिख कर बाग़ के दरवाजे पर लगाये तो ख़ूब फल पैदा हों और अगर मेंढे के बनाये चमड़े पर लिख कर जानवर के गले में बांध दिया जाए तो तमाम आफ़तों से बचा रहे। القرَّرْ مَن يَلُكُ المِثُ الكِتْبِ وَالَّذِي كَانُزِلَ إِلَيْكَ مِن مَّ يِكَ الْحُقُّ وَ

لِكِنَّ أَكُ تُزَانًا مِن لَا يُؤْمِنُونَ ٥ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَا يَ يِغَيْرِعَمَ لِي تَرَوْنَهَا تُقُرَا سُتَوٰى عَلَى الْعَرُشِ وَسَخَّرَالتَّمُسَ وَالْقَمَرَا كُلُّ يَجُرِي كِاجَلِ مُسَمَّى ط يُدَجِّوُالُهَ مُسْرَيْهُ صِّلُ الْإِيَاتِ لَعَلَّكُوْ بِلِقَاءِ مَرَيِّكُمُ تُوْفِئُونَ ٥ وَهُوَالَّذِي مَلَّ الْرَرْضَ وَجَعَلَ فِيهُا مَرَوَاسِي وَانْهَارُ الْوَمِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيلُهَا زَوُجَيْنِ إِنْنَيْنِ يُغُشِى الْيُلَ النَّهَارَ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَٰتِ لِتَّقُومُ يَّتَفَكَّرُونَ الْعِ

5. अलिफ़ लाम् मीम् रा तिल्क आयातुलिकताबि वल्लज़ी उन्ज़ि ल हैं के मिर्रिब्ब कल्हक्कु व ला किन्न अक् सरन्नासि ला यूमिनून。

अल्लाहुल्लज़ी र फ़ अ़स्समावाति बिग़ैरि अ़ म दिन तरौ न हा सुम्मस्त वा अ़लल्अिंश व सख़्बरश्शम्स वल्कमर कुल्लुंय्यजरी लि अ ज लिम्मु सम्मन युदब्बिरुलअमर युफ़िस्सलुल आयाति लअ़ल्लकुम बिलिकाइ रिब्बि कुम तूिकनून व हु वल्लज़ी मद्दल अर्ज़ व ज अ़ ल फ़ी हा रवासि य व अन्हारा व मिन्कुल्लिस्समराति ज अ़ ल फ़ी हा ज़ौ जै निस् नयनि युग्शिल्लै लन्नहार इन्न फ़ी ज़ालि क ल आयातिल्लि कृष्टिंयातफ़क्करून

(पारा 13, रुकुअ़ 7)

ख़ासियत- बागों व मकानों व मिल्कियतों व दुकानों की आबादी और तिजारत की तरक्की के लिए इन आयतों को ज़ैतून के चार पत्तों पर लिख कर मकान या दुकान या बाग के चारों कोनों में दफ्न कर दे, बहुत तरक्की और आबादी हो।

#### 6. ज़मीन और पेड़ सींचने का अमल

एक ठींकरी पर यह आयत-

وَخَيْزُنَا الْأَيْضَ عُمِوْنًا فَالْتَقَ الْمَاغُ عَلَى آمُرِفَلْ تَلَيْدَ ۗ

'व फ्रज्जनिलअर्ज अयूनन् फल्तकल्याउ अ ला अम्रिन कद कुदिर' लिख कर और आंख बन्द करके वह ठीकरी उस जमीन पर डाल दो कि उसके गिरने की जगह नज़र न आये इन्शा अल्लाह तआ़ला बारिश होगी।

7. दीगर- बनी हाशिम में से एक शख़्स का क़ौल है कि मैंने सूरः फातिहा तमाम व कमाल लिखी और 'मालिकि यौमिद्दीन' सात बार लिखा और उसको ऐसे पेड़ों में छिड़का जो कई साल से बे फल व बे पत्ते हो गये थे। ख़ुदा-ए-तआ़ला के फ़ज़्ल से बहुत ही जल्दी उनमें पत्ते आ गये और फल

هِ وَقَالَ النَّذِينَ حَفَرُوا لِرُسُلِهِ مِ لَنَحْدِجَكُ مُ مِنْ اَرْضَنَا اَ وَلَتَعُودُنَ فِي مِلَّيْنَا وَ وَقَالَ النَّذِينَ حَفَرُوا لِرُسُلِهِ مِ لَنَحْدِجَكُ مُ مِنْ اَرْضَا الْوَلَمْ مَنْ مِنْ اَبْعَدِهِمَ ا فَارْضَ اللَّهِ مُرَبِّ اللَّهُ مُ لَنَهُ الطَّالِمِ مِنْ وَخَافَ وَعِيْدِهِ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَلِبَ كُلَّجَبَا مِ وَلِكَ لِمُنْ خَافَ مَقَامِى وَخَافَ وَعِيْدِهِ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَلِبَ كُلَّجَبَا مِ عَنِيدٍ فِي مِّنْ قَرَا مِنْ مَنْ وَكُنْ فَي مِنْ مَا أَعْ صَدِيدٍ وَمِنْ يَتَكَادُ يُسِيعُنَهُ وَبَانِيدِهِ الْمَوْتُ مِنْ صَلِّى مَكَانٍ وَمَاهُو بِمَيِيتٍ مَا وَمِنْ وَمَراتِهُ عَذَا اللّهِ مِنْ اللّهُ وَمُنْ مِنْ صَلّهُ لِلْمَاكُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمَنْ

8. व कालल्लज़ी न क फ़ रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्ज़ि ना औ ल तअ़्दुन्न फ़ी मिल्लितना फ़ औ हा इलैहिम रब्बुहुम ल नुह लिकन्नज़्ज़िलिमीने व ल नुस कि नन्न कुमुल अर्ज़ मिम् बअ़िदिहिम ज़िल क लिमन् ख़ा फ़ मकामी व ख़ा फ़ वईदे वस्तफ़्तहू व ख़ा ब कुल्लु जब्बारिन अनीदिम् मिंव्व राइही जहन्नमु व युस्का मिम्माइन सदीदिंय्य त जर्र अ़ुहू व ला य का दु युसी गुहू व यातीहिल्मौतु मिन कुल्लि मकानिंव्व मा हु व बिमिय्यितिने व मिंव्वराइही अज़ाबुन् ग़लीज़ (पारा 13, ठक्झ 15)

ख़ासियत- जिसके खेत में कीड़ा या चूहा लग गया हो, जैतून की चार तिख़्तियों पर स्याही से इन आयतों को बुध की सुबह के वक्त निकलने से पहले लिख कर एक-एक कोने में एक-एक तख़्ती दफ़्न कर दे और गाड़ते वक्त इन आयतों को बार-बार पढ़े, इन्शा अल्लाह तआ़ला सब तक्लीफ पहुंचाने वाले जानवर भाग जायेंगे।

9. सूर: मुजादला (पारा 28)

ख़ासियत- मरीज़ के पास पढ़ने से उसको नींद और सुकून आये और अगर काग़ज़ पर लिख कर गुल्ले में रख दे तो उसमें कोई बिगाड़ न हो। وَالِكَ فَضُلُ اللهُ يُؤْمِنُ مِنْ يَّشَاءُ وَاللهُ دُوالْفَضُلِ الْعَظِيْمِ وَاللهُ اللهُ ال

10. जालि क फज़्लुल्लाहि यूतीहि मंय्यशाउ वल्लाहु ज़ुल् फज़्लिल अज़ीम॰ (पारा 28, रुक्ज़ 11)

तर्जुमा- यह (रसूल सल्ल॰ के ज़रिए गुमराही से निकल कर हिदायत की तरफ आना) ख़ुदा का फ़ज़्ल है। वह फ़ज़्ल जिसको चाहता है, देता है और अल्लाह बड़े फ़ज़्ल वाला है।

खासियत- सीपी के टुकड़े पर जुमा के रोज़ लिख कर माल या खिलहान में रखने से बरकत व हिफाज़त रहे।

11. सूरतुत्ततफीफ (पारा 30) (वैलुल्लिल्मुतफ़िफ़फ़ीन) स्वासियत- किसी इकट्टी की हुई चीज़ पर पढ़ दे तो दीमक वग़ैरह

से बचा रहे।

13. सूरतुत्तीन (पारा 30) (वत्तीन)
खासियत- ग़ल्ला की कोठरी में पढ़ कर दम करने से बरकत हो
और नुक्सान पहुंचाने वाले जानवरों से हिफाज़त रहती है।

#### 7. जानवर का दूघ और कुंएं का पानी बढ़ जाये

نُ كُوَّقَسَتُ قُلُوْكُ كُوُمِيْنُ بَعَثْ بِذَالِكَ فَهِى كَالْحِيجَامَةِ ٱوْاَشَدُّ تَّسُوَةً ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَغَّ فَعَنُرَمُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَغَّ فَعَنُرَمُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَغَّ فَعَنُرَمُ مِنْ فَهُ الْمُاكِعَ اللّهِ عَمَا اللّهُ بِعَلَالِهَ عَلَيْهَ اللّهِ عَمَا اللّهُ بِعَلَالِهَ عَلَيْهِ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ \* وَمَا اللّهُ بِعَلَالُهُ عَلَيْمَا وَمَا اللّهُ بِعَلَالُهُ عَلَيْهَا لَمَا يَعْمَلُونَ ٥ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ \* وَمَا اللّهُ بِعَلَالُهُ عَلَيْمًا وَمَا اللّهُ مِعْلَالُهُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ \* وَمَا اللّهُ مِعْلَالِمَ عَلَيْمَ اللّهُ وَمُعَالِمًا عَلَيْهُ وَمُ

सुम्म कसत कुलूबुकुम मिम् बअदि जालि क फहिय कल्हिजारित औ अशद्दु कस्वः व इन्न मिनल्हिजारित लमा यतफ्ज्जरु मिन्हुल् अन्हारु व इन्न मिन्हा लमा यश्शक्क्क़ु फ यख़रुजु मिन्हुल्माउ व इन्न मिन्हा ल मा यह्बितु मिन ख़श्यतिल्लाहि व मल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअ़मलून。 (पारा 1, रुक्ज़ 9)

ख़ासियत- अगर गाय या बकरी का दूध घट जाये तो कोरे तांबे के बर्तन में इस आयत को लिख कर और पानी से घोकर उस जानवर को पिलाया जाये, इन्शा अल्लाह दूध बढ़ जायेगा। अगर कुंएं या नहर या चश्मे का पानी घट जाये तो यह आयत ठीकरी पर लिख कर उसमें डाल दे।

### 8. दुश्मन के बाग की बर्बादी

#### 1. सूरतुन्नह्ल (पारा 14)

ख़ासियत- अगर इसको लिख कर किसी बाग़ में रख दे तो तमाम पेड़ों का फल जाता रहे और जो किसी मज्मे में रख दे, सब बर्बाद और तबाह हो जायें।

#### 9. कारोबार में तरक्की

الله الله الله الله الله مَن الهُ وَمِن الهُ وَمِن الهُ وَمَن المُهُمُ وَا مُوَالَهُ وَمِنَ الهُ مُراكِخُنَّ اللهُ وَاللهُ مُراكِخُنَّ اللهُ وَمَنَ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَمَنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

 इन्नल्लाहश्तरा मिनल मूअमिनीन अन्फुसहुम व अम्वा ल हुम बिअन्न लहुमुल् जन्नः युकातिलू न फी सबीलिल्लाहि फयकतुलू न व युकतलू न व अ दन् अलैहि हक्कन् फित्तौराति वल्इन्जीलि वल्कुरआनि व मन् औफा बिअह्दिही मिनल्लाहि फ़स्तब्शिरू बिबिअ़कुमुल्लज़ी बा यअ़तुम बिही॰ व ज़ालि क हुवल्फ़ोज़ुल अ़ज़ीम॰ (पारा 11, रुकुअ़ 3)

तर्जुमा- बेशक अल्लाह तआ़ला ने मुसलमानों से उनकी जानों और मालों को इस बात के बदले ख़रीद लिया है कि उनको जन्नत मिलेगी। वे लोग अल्लाह की राह में लड़ते हैं, जिसमें कृत्ल करते हैं और कृत्ल किये जाते हैं। इस पर सच्चा वायदा किया गया है तौरात में और इन्जील में और क़ुरआन में और (यह मुसल्लम है कि) अल्लाह से ज़्यादा अपने वायदे को कौन पूरा करने वाला है तो तुम लोग अपनी इस बैंअ पर जिस का तुमने (अल्लाह तआ़ला से) मामला ठहराया है, ख़ुशी मनाओ और यह बड़ी कामियाबी है।

ख़ासियत- इन आयतों को लिख कर तिजारत के माल में रखे तो बेहतरी और तरक्क़ी की वजह होगी।

2. जो शख़्स आयतल्कुर्सी को लिख कर तिजारत के माल में रखा करे, शैतान के वस्वसे और सरकश शैतानों के मक्र और ईज़ा (तक्लीफ़) से बचा रहे और फ़कीर से ग़नी हो जाए और इस तरह रोज़ी मिले कि उसको गुमान भी न हो और जो इसको सुबह या शाम और घर में जाते वक्त और बिस्तर पर लेटने के वक्त हमेशा पढ़ा करे, तो चोरी और डूबने और जलने से बचा रहे और तन्दुरुस्ती नसीब हो।

٣٤ كُلُ إِنَّ الْفَضُلَ سِيدِ اللَّهِ ۚ كُلُ يَيْدِ مِنْ يَّشَاءُ وَاللهُ وَالسِعُ عَلِيمٌ فَ يَخْتَصُ بِرَحْيَتِهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

3. कुल इन्नल्फ़ज़्ल बियदिल्लाहि यूतीहि मय्यशा उ वल्लाहु वासिअन अलीमः या्तस्सु बिरहमतिही मय्यशउ वल्लाहु ज़ुल्फ़ज़्लिल अज़ीमः

(पारा 3, रुकुअ 16)

तर्जुमा- (ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम !) आप कह दीजिए कि बेशक फ़ज़्ल तो ख़ुदा के कब्ज़े में है, वह इसको जिसे चाहें अ़ता फमिं और अल्लाह तआ़ला बड़ी वुस्अ़त वाले हैं, ख़ूब जानने वाले हैं, ख़ास कर देते हैं अपनी रहमत जिसको चाहें और अल्लाह तआ़ला बड़े फ़ज़्ल वाले हैं।

ख़ासियत- जुमरात के रोज़ वुज़ू के साथ किसी किस्मती आदमी के कुरते के टुकड़े पर इस आयत को लिखकर दूषान या मकान या ख़रीद

व फरोख़्त की जगह में लटकाये, ख़ूब आमदनी हो।

4. दीगर- और उस कागज़ को लिखकर किसी बेकार आदमी के बाजू पर बांध दिया जाए, बाकार बन जाए या जिसने कहीं निकाह का पैगाम भेजा हो, उसके बाजु पर बांध दिया जाए, उसका पैगाम मन्जूर हो जाए।

التقر من بلك الميث المحتاب و الذي أنزل إليك مِن مَرِيك الحق المحتاف و الله عن المراحة الحق الحق المحتاف المحتاف المحتاف التما الذي المراحة المتاه الذي المراحة المتاه المحتاجة المحتاجة المتحادث المحتاجة المح

5. अलिफ-लाम्-मीम-रा॰ तिल्क आयातुल्किताबि वल्लजी उन्जिल हलै क मिरब्बिकल्हक्कु व ला किन्न अक्सरन्नासि ला युमिनून॰ अल्लाहुल्ल जी र फ अस्समावाति बिगैरि अ म दिन तरौ न हा सुम्मस्त वा अललअर्शि व सख्व रश्श्म स वल्कम र कुल्लुंय्यज्ररी लि अ जलिम मुसम्मा युदब्बिक्ल अम् र युफ्स्सिलुल आयाति लअल्लकुम बिलिकाइ रब्बिकुम तूकिनून॰ व हुवल्लजी मद्दल अर ज व ज अ ल फीहा रवासि य व अन्हारा॰ व मिन्

कुल्लिस् समराति ज अ ल फीहा ज़ौ ज़ै निस्नै नि युग्शिल्लै लन् न हार इन्न फ़ी ज़ालि क ल आ यातिल लिक़ौमिय्य तफ़क्करून०

(पारा 13, रुक्अ 7)

ख़ासियत- बागों की और तिजारत की तरक्की के लिए इन आयतों को ज़ैतून के चार पत्तों पर लिखकर मकान, दुकान या बाग के चारों कोनों में दफ्न कर दे, बहुत तरक्की और आबादी हो।

अल्हलीमु (बुर्दबार)

ख़ासियत- अगर रईस आदमी इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, उसकी सरदारी ख़ूब जमे और राहत से रहे और अगर काग़ज़ पर लिखकर पानी से धोकर अपने पेशे के आलों और औज़ारों पर मले तो इस पेशे में बरकत हो। अगर कश्ती हो, डूबने से बची रहे। अगर जानवर हो हर आफ़त से बचा रहे।

عَ تَا كُواادُعُ لَنَا مَ بَكَ بَسَيِّنْ لَنَا مَا هِي طِقَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَأَفَارِضُ وَلَا بِكُرُّ ا حَوَانٌ لِسَيْنَ ذَالِكَ طَ فَافْعَكُوْا مَا تُؤْمَسُرُوْنَ ۞ فَالُواادُعُ كَسَنَا مَ بَتَكَ يُبَيِّنُ كُنَا مَا لُوُثُهَا طَ قَالَ إِنَّ كَيْقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَى آءُ كُافِعٌ لَوْنُهَا سَسُرُّ النَّا ظِرْيُنَ مَعَالُواهُ عُ لَنَا مَا لَوْنُهَا طَ قَالَ إِنَّ كُنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبِقَرَ تَشَابَ مَ عَلَيْنَا وَالْأَلَا اللهُ كَلَهُ مُنَدُونَ اللهُ كَلَهُ مَنْ اللهُ كُلَهُ مَنْ اللهُ كُلَهُ مُنْ اللهُ كُلَهُ مَنْ اللهُ كُلَهُ مَنْ اللهُ كُلَهُ مَنْ اللهُ كُلَهُ مَنْ اللهُ كُلُهُ مَنْ اللهُ كُلَهُ مَنْ اللهُ كُلُهُ مَنْ اللهُ كُلُهُ وَاللّهُ كُلُهُ مُنْ اللّهُ كُلُهُ مَنْ اللّهُ كُلُهُ اللّهُ كُلُهُ وَاللّهُ لَا مُنْ اللّهُ كُلُهُ اللّهُ كُلُهُ اللّهُ كُلُهُ وَاللّهُ لِللّهُ لِللّهُ كُلِينَا وَاللّهُ لِلللّهُ لِللهُ كُلُهُ اللّهُ كُلُهُ اللّهُ كُلُهُ عَلَى اللّهُ لَلْهُ لَلّهُ اللّهُ لَا مَا لِنَا اللّهُ لَلْهُ اللّهُ لَا مُنْ اللّهُ لَا مُعْلَالُونُ اللّهُ لَكُونُ اللّهُ لَلَا عَلَى اللّهُ لَلّهُ اللّهُ لَلْ اللّهُ لَلْمُ لَا اللّهُ لَاللّهُ لَكُونُ اللّهُ لَا اللّهُ لَلْ اللّهُ لَا اللّهُ لَا مُنْ اللّهُ لَلْ مُن اللّهُ لَكُونُ اللّهُ لَلّهُ لَكُونُ اللّهُ لَا اللّهُ لَمْ اللّهُ لَلّهُ اللّهُ لَلْ لَا لَهُ لِللّهُ لَا مُنْ اللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لُل

7. कालुद्यु ल ना रब्ब क युबिय्यल ल ना माहि य का ल इन है यक्लु इन हा ब क र तुल् ला फारिजुंव्व ला बिक्रन अवानुम बै न ज़िल क फ फ स् अ लू मा तुअ्मरून का लु द अ ल ना रब्ब क युबिय्यल ल ना मा लीनु हा का ल इन हू यक्लु इन्नहा ब क रतुन सफराउ फाकिउल्लौनु हा तसुर्ठन्नाज़िरीन कालुद ज ना रब्ब क युबिय्यल ल ना माहिय इन्नल ब क र तशाब ह अ लैना व इन्ना इन्शा अल्लाहु ल मुहतदून ।

(पारा 1, रुक्अ 8)

ख़ासियत- जो श़ख़्स कोई जानवर या लिबास या मेवा या और कोई चीज़ ख़रीदना चाहे और उसको मंज़ूर हो कि अच्छी चीज़ मिले तो उस चीज़ के देखने-भालने के वक़्त इन आयतों को पढ़ता रहे। इन्शा अल्लाह तआ़ला मनचाही चीज़ मिले।

8. इन्न रब्बनुमुल्लाहु ल्लज़ी ख ल क स्समावाति वल अर ज फी सित्तित अय्यामिन सुम्मस्त वा अलल् अर्शि युग्शिल् लैलन् न हा र य त लुबुहु हसीसव्व १शम स व ल क म र वन्नुजू म मुसख्ब रातिम बि अम्रिही अला ल हु ल खल्कु वल्अम्रु तबारकल् लाहु रब्बुल् आ ल मीन॰

(पारा 8, रुकूअ 14 )

खासियत- अगर यह आयत सूर: बराअत की आख़िरी आयतों के साथ मकान, दुकान या अस्बाब व माल पर पढ़ दी जाए तो हर तरह की हिफाज़त रहे।

### 10. मज़दूर की मुश्किल आसान हो

ٱلْثُنَّ خَفَّتَ اللهُ عَنْكُوْ وَعَلِمَ آنَّ نِيْكُوْضَعْفًا ﴿ فَإِنْ تَكُنُ مِنْكُمُ يِمَا كُوْ مَا لَمْ أَ

تَغْلِكُوا وَاشْتَيْنِ \* وَانْ تَكُنُ مِنْ لَكُوْلُفُ يُغْلِلُوا الْفَانِ بِإِذْ بِاللَّهِ ۖ وَاللَّهُ مُعَالصًّا بِرِينَ

अल्आ न ख़फ़्फ़़फ़ल्लाहु अन्कुम व अ़िल म अन्न फ़ी कुम ज़अ़ फ़ा फइंय्यकुम् मिन्कुम मि अतुन साबिरतुंय् यग लिब् मि अतैनि व इंय्यकुम् मिन्कुम अल्फुंय्यग़लिबू अल्फैनि बिइज़्निल्लाहि वल्लाहु म अस्साबिरीन。

(पारा 10, रुकूअ 5)

**खासियत-** बोझ उठाने वाले और मुश्किल काम करने वाले अगर इस आयत को जुमा की अस्र से शुरू करके अगले जुमे की नमाज पर ख़त्म करें, पांचों नमाज़ों के बाद और कामों से फ़ारिग होने के बाद पढ़ा करें, तो काम में तख़्क़ीफ़ और आसानी हर किस्म की हासिल हो।

## 11. बला व मुसीबत से नजात हासिल होना

حَسَمُنَااللهُ وَنِعُمَالُوكِيلُ

हस्बुनल्लाहु व निअ़ मल वकील, (पारा 4, रुक्अ 9) तर्जुमा- हमकों हक तआ़ला काफ़ी है और वही सब काम सुपूर्द करने के लिये अच्छा है।

लासियत- जो कोई किसी मुसीबत और बला में मुब्तला हो, इस आयत को पढ़ा करे, इन्शा अल्लाह तआ़ला उसकी मुसीबत जाती रहेगी।

إَيِّ مَنْ مِن الضُّرُ وَأَنْتَ أَنْحَدُ الرَّاحِمِينَ٥

2. अन्नी मस्सनियज्जुर्र व अन् त अर्हमूर्राहिमीन。

(पारा 17, रुकुअ 6)

तर्जुमां - मुझको यह तक्लीफ़ पहुंच रही है और आप सब मेहरबानों

से ज्यादा मेहरबान हैं।

**खासियत-** बला और मुसीबत के वक्त पढ़े, इन्शा अल्लाह तआ़ला

नजात होगी।
12. दुआ़ क़ुबूल होने के लिये

إِنَّ فِي حَلْقِ السَّمْوَاتِ وَالْاَرْمُ فِي وَالْحَيْلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ كَالنَّهَا لِلأَوْل الْاَلْبَابِهُ الَّذِيْنَ يَدُ كُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَتُعُودًا وَعَلَ حُنُوبِهِدُ وَيَتَعَكَّرُونَ فِي خَلْق التَّمُواتِ وَالْرَرُضِ، مَرَبَّنَامَاخَلَفْتَ هٰذَابَاطِلاً، سُبُحَانَكَ فَقِنَاعَذَابَ النَّارِه دَبَّنَاۚ إَنَّكَ مَنُ تُدُّخِيلِ النَّادَفَةَ الْخُذَيْتَ لَيْ وَمَالِا لِمِلْ إِينَ مِنُ انْصَابِ o رَبَّنَاۤ إلنَّ سَبِيغَنا مُنَادِيًا يُثَنَادِى لَلِايْمَانِ آنُ امِثُوْا بِرَتِكُوْاَ مَثَاكَ مُرْبَنَا فَاغْوُمُلَنَا وُثُرَبَ عَنَّاسَيِّتَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْحَهُوَايِرَةُ وَبَّنَا وَابْتِنَامَا وَعَلْى لَمُسُلِكَ وَلِكُغُونَا يَوْمَ الْعَلِيَّةِ وَإِنَّكَ ﴾ تَخُلِفُ إِلْيُعَادَه فَاسْقِيَّابَ لَهُدُمَّ بَهُوْدَ إِنَّ لَا ٱضِيْعُ عَمَّلَ عَامِلِ قِنْكُورُمِنْ ذَكِيَ أَوْانُتُى بَعُضَكُرُمِينَ الْعِضِ \* فَالَّذِيبُ مَا جَرُوا وَالْخُرِجُ مِنْ دِيَا بِرِهِمْ وَ ٱوُدُوْانِيْ سَبِيلِيْ وَفَانَتُلُوا وَفُيسَكُواْ كَاحُفِونَا عَهُمُ سَيَّالِهِمْ وَ لَادُخِلَنَّهُ مُجَنَّتِ تَجْرِئُ مِنْ تَحْيَمَا الْاَنْهَارُ ٥ فَوَاجَّا مِّنْ عِنْدِاللَّهُ وَاللَّهُ عِنْدَ أَحُسُنُ النَّوَابِ ٥ كَا يَعْدُونَكُ تَعَلَّبُ الْذِيشَ حَعَفُرُوا فِي الْبِدَادِ وَمَسَّاعٌ ظِيثُلُ مَن نُتَوَّمَا فَاهُمُ حُجَهَ نَكُوكُ وَبِثْشَ لِلْهَادُهُ لِكِنِ الَّذِيْنَ اتَّفَوْا رَبَّهُ وُلَهُدُ جَنَّتُ عَمِينَ مِنْ غَيْتِهَا أَكَانَهَا رُخلِدِينَ فِهَا مُزُلًّا مِّنْ عِنْدِا للهِ وَمَاعِنْمَا اللّهَ عَرُ لِّلْاَبْرَارِهِ وَاِنَّ مِنُ اَحْمِلِ الْحِيَّابِ لَمَنُ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَمَّااُنُوْلَ اِلْمِيْكُمُ وَمَآ ٱكُولَ إِلِيَهُمْ خَاشِعِينَ دِلْهِ ﴿ لَا يَثُ تَرُونَ بِالْبِ اللَّهِ شَمَنَّا فَلِيكُه الكّ لَهُ مُ أَجُرُهُ مُوعِنْ لَا مَ بِهِ مُوالنَّ اللَّهُ مَن يُعُ الْحِسَابِ ٥ يَالَكُهَ ٱلَّذِينَ امَنُوااصُيرُوْ اوَمَا بِرُوْاوَرَا بِطُواتَ وَانْقُوْاللَّهُ لَعَكَّمُ لُفُولَةُ لَعُونَ كُ

इन्न फी ख़ल्किस्समावाति वल्अर्जि विख्तिलाफिल्लैलि वन्नहारि लआयातिल् लिउलिल् अल्बाबि॰ अल्लजी न यज्कुरू नल्ला ह कियामंद्व कुअूरंव्व अ ला जुनूबिहिम व य त फक्करू न फी ख़िल्क स्समावातिवल अर्जि रब्ब ना मा ख़ लक् त हा जा बातिलन सुब्हा न क फ किना अजाबन्नारि॰ रब्ब ना इन्न क मन तुद ख़िलिन्ना र फ़ क़द अख़ज़ैतहू व मा लिज़्ज़ालिमी न मिन अन्सा र॰ रब्बना इन्न ना समिअ़ ना मुनादियंय्युनादी लिल् ईमानि अन् आमिनू बिरब्बिकुम फ आमन्ना रब्ब ना फग़् फिर ल ना ज़ुनूबना व किफ्फर अन्ना सिय्य आतिना व तवफ्फना मञ्जल् अबरारि॰ रब्ब ना व आति ना मा व अत्त ना अला रुसुलि क वला तुष्कि ना यौमल कियाम ति इन्न क ला तुर्विल्फुल मीआदि॰ फस्तजा ब लहु म रब्बु हुम अन्नी ला उजीु अ अ म ल आमिलिम मिन्कुम मिन ज़ क रिन औ उन्सा बअजुकुम मिम् बाज़िन फल्ल ज़ी न हा ज रू व उख़्रि जू मिन दियारिहिम व ऊ ज़ू फ़ी सबीली व कातलू व क़ुतिलू ल उकिफफरन्न अन्हुम सय्यि आतिहिम व ल उद्खिलन्न हुम जन्नातिन तज्री मिन तह्ति ह ल अन्हारु सवाबम् मिन अिन्दिल्लाहि वल्लाहु इन्द हू हुस्नुस्सवाबः ला यगुर्रन्न क तकल्लु बुल् लज़ी न क फ रू फ़िल बिलादि मताउन कलीलुन् सु म् मा वाहुम जहन्न मु व बिसल मिहाद॰ लाकिनिल्लजीनत्त कौ रब्बहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तह्तिहल अन्हारु खालिदी न फी हा नु ज़ु ल म मिन अिन्दिल्लाहि व मा अिन्दल्लाहि खैरल लिल् अब्रारिः व इन्न मिन अह्लिल् किताबि लमंय्यूमिनु बिल्लाहि व मा उन्जि ल इलैकुम व मा उन्जि ल इलैहिम खाशिईन लिल्लाहि ला यशतरू न बि आयातिल्लाहि स म न न कली लन् उलाइ क लहुम अज्रुहुम इन्द रिब्बहिम इन्नल्ला ह सरीउल हिसाब॰ या अय्युहल्ल्ज़ी न आम नूस्बिरू व साबिरू व राबितू वत्त क़ुल्ला ह लअ़ल्लकुम तुफ़ लि हून。

(पारा 4, रुक्अ 11)

खासियत - रसूले मक्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तहज्जुद की नमाज़ के बाद इस रुकूअ को पढ़ा करते थे, इससे बढ़ कर और क्या फज़ीलत होगी कि आहज़रत सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम इसको पढ़ा करते थे। इसको उस वक्त पढ़ कर जो दुआ़ मांगे इन्शा अल्लाह तआ़ला पूरी होगी।

عَ وَإِذَا جَاءَتُهُمُ أَيَةً قَالُوا لَنَ رُؤُمِنَ حَتَى نُؤُقَ مِثْلَ مَا أُوْتِي مُسُلُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى حَلَى مُعَلَى مَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى حَلَى مَعْدَلُ مِنْ سَالَتَ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا اللهُ عَلَى مُعَلَّى اللّهُ عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى ع

2. व इ ज़ा जा अत् हुम आयतुन का लू लन नू मि न हत्ता नूता मिस्ल मा ऊतिय रुसुलुल्लाहि अल्लाहु आल मु है सु यज्अलू रिसा ल त हू० (पारा ८ रुकूअ़ 2)

तर्जुमा - और जब इनको कोई आयत पहुँचती है तो कहते हैं कि हम हर्गिज़ ईमान नहीं लायेंगे जब तक कि हम को भी ऐसी ही चीज़ न दी जाए जो अल्लाह के रसूलों को दी गयी है, इस मौके को तो ख़ुदा ही ख़ूब जानता है।

ख़ासियत- जहां पैग़ाम भेजना हो, इन दो आयतों में लफ़्ज़ अल्लाह दो जगह मिला हुआ है। जो शख़्स इन दोनों लफ़्ज़ अल्लाह के दर्मियान दुआ़ मांगे इन्शा अल्लाह तआ़ला वह ज़रूर क़ुबूल हो जाए।

مَلَد فَقُلُتُ اسْتَغْفِرُ وَا مَ بَعَكُونَ اللَّهِ كَانَ غَفَا رَّاهُ يُرُسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُرُ مِتَدُدَا رُاهُ قَرْبُمُدِدُ كُنُر بِالْمُوالِ قَبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ تَكُمُّ عِنْتِ وَيَجْعَلَ تَكُمُ عِنْتِ وَ

3. फ़क़ुल्तुस् तिग्फ़िक्ष रब्ब कुम इन्नहू का न ग़फ़्फ़ारंय् युर्सिलिस्समाअ अलैकुम मिद्रारंव्व युम्दिद् कुम बिअम्वालिंव्व बनी न व यज्अल् लकु म जन्नातिंव्व यज्अल्लकुम अन्हाराः (पारा 29, रुक्अ 9)

तर्जुमा- और मैंने कहा कि तुम अपने परवरदिगार से गुनाह बख़ावाओ, बेशक वह बड़ा माफ करने वाला है। तुम पर ज़्यादा बारिश भेजेगा और तुम्हारे माल और औलाद में तरक्की देगा और तुम्हारे लिए बाग लगा देगा और तुम्हारे लिए नहरें बहा देगा। खासियत- कुछ लोग हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि के पास आये। किसी ने पानी न बरसने की शिकायत की और किसी ने औलाद न होने की शिकायत की और किसी ने दूसरी जरूरत के लिए कहा। आपने सब के जवाब में फरमाया कि इस्तिग्फार किया करो। एक शब्स ने पूछा कि हजरत! इसकी क्या वजह कि आपने सबको इस्तिग्फार ही के लिए फर्माया है। आपने जवाब में इन तीनों आयतों को पढ़ा और फरमाया कि देखो, अल्लाह तआ़ला ने अपने कलाम पाक में इसी को इर्शाद फरमाया है।

عَلَ اللهُ كَآلِكَ، إِلَّا هُوَءَ ٱلْحَنَّ الْفَيْزُمُ فَ لَآتَ خُذُهُ سِنَةٌ قَاكَ نَوْمُ طُلَ مَا فِي السَّلْمُ وَاسْ اللهُ مَا فِي السَّلْمُ وَاسْ اللهُ مَا فِي السَّلْمُ وَاسْ اللهُ مَا فَي اللهُ مَا اللهُ مَا أَنْ اللهُ مَا أَلَا اللهُ مَا أَنْ اللهُ مَا أَنْ اللهُ مَا أَنْ اللهُ مَا أَنْ اللهُ ال

4. अल्लाहु ला इलाह इल्ला हुवल्हय्युल् क्य्यू मु ला ता ख़ु ज़ु हू सि न तुंच्व ला नौ मुन लहू मा फिस्समावाति व मा फिल अर्ज़ि मन जल्लज़ी यश फ्अ़ इन्द हू इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बै न ऐदीहिम व मा ख़ल्फ़ हुम व ला युहीतू न बिशैइम मिन् इल्मिही इल्ला बि मा शा अ व सि अ कुर्सिय्यु हुस्स मा वाति वल्अ र्ज़ व ला यअूदुहू हिफ्ज़ुहुमा व हु व ल अलिय्युल अज़ीम॰ (पारा 3, हक्अ 2)

तर्जुमा- अल्लाह (ऐसा है कि) उसके सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं। ज़िंदा है, संभालने वाला है, न उसको ऊंघ दबा सकती है और न नींद। उसी के मम्लूक हैं सब, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। ऐसा कौन शख़्स है जो उसके पास सिफारिश कर सके, बिना उसकी इजाज़त के। वह जानता है उनके तमाम हाज़िर व ग़ायब हालात को और वह मौजूदात उसके मालूमात में से किसी चीज़ को अपने इल्म के इहाते में नहीं ला सकते, मगर जिस कदर चाहे, उसकी कुर्सी ने तमाम ज़मीनों और आसमानों को अपने घेरे में ले रखा है और अल्लाह तआ़ला को इन दोनों की हिफाज़त कुछ गरा नहीं गुजरती। वह आ़लीशान है।

ख़ासियत- जुमा के रोज़ नमाज़ असः के बाद तन्हाई में सत्तर बार पढ़ने से कल्ब (दिल) में अ़जीब कैफ़ियत पैदा होगी। इन हालात में जो दुआ़ करे क़ुबूल हो।

5. अस्समीअ (सुनने वाले)

ख़ासियत- जुमरात के रोज़ नमाज़े चाइत के बाद पांच सौ मर्तबा पढ़ कर जो दुआ़ करे क़ुबूल हो।

6. अलमुजीबु (कुबूल करने वाले)

**ख़ासियत-** दुआ़ के साथ इसका ज़िक्र करना दुआ़ की क़ुबूलियत की वजह है।

#### 13. ज़रूरत पूरी होना

1. सूर: यासीन

ख़वास- जिस ज़रूरत के लिए 41 बार पढ़े, वह पूरी हो, ख़ौफ़ज़दा हो अम्न में हो जाये, बीमार हो बीमारी से अच्छा हो जाये, या भूखा हो पेट भर जाये।

दीगर- सूर: यासीन में चार जगह लफ्ज़ 'अर्रहमान' आया है और तीन जगह लफ्ज़ अल्लाह और इसी तरह सूर: 'तबारकल्लज़ी' में, बस जो शब्स सूर: यासीन पढ़े और जहां लफ्ज़ रहमान आये दाहिने हाथ की एक जंगली बन्द कर ले और जहां लफ्ज़ अल्लाह आए, बाएं हाथ की उंगली बन्द कर ले, यहां तक कि सूर: के ख़त्म पर दाहिने हाथ की चार उंगलियां बन्द हो जायेंगी और बायें हाथ की तीन उंगलियां, फिर सूरः तबारकल्लज़ी पढ़े और लफ़्ज़ रहमान पर दाहिने हाथ की एक उंगली खोल दे और लफ़्ज़ अल्लाह पर बायें हाथ की उंगली खोल दे। उसकी तमाम ज़रूरतें पूरी हों और दुआयें क़ुबूल हों और उंगलियों का खोलना-बन्द करना कन् उंगलयों से शुरू होगा।

2. पूरी सूर: अनआम (पारा 7)

खासियत- जिस मुहिम और गरज़ के लिए चाहे इस सूरः को पढ़कर दुआ़ करे, इन्शा अल्लाह तआ़ला पूरी होगी।

3. नून और जितने मुकृतआत क़ुरआन शरीफ़ में हैं।

ख़ासियत- इन सब को अंगुश्तरी पर ख़ुदवा कर जो शख़्स अपने पास रखेगा तो इन्शा अल्लाह तआ़ला उसकी सब ज़रूरतें पूरी होंगी और ख़ैर व ख़ूबी से बसर होगी। پنئوالرِّحْيِمَا ﴿ ٤٠٤ لِمُعْمِالرِّحْيِمَا ﴾

- 4. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को बारह हज़ार बार इस तरह पढ़े कि जब एक हज़ार बार हो जाए, दो रक्अ़त पढ़कर अपनी ज़रूरत के वास्ते दुआ़ करे, फिर पढ़ना शुरू करे, एक हज़ार के बाद फिर इसी तरह दो रक्अ़त पढ़े, ग़रज़ इस तरह बारह हज़ार मर्तबा ख़त्म करे, इन्शा अल्लाह उसकी ज़रूरत पूरी होगी।
- 5. अल्मुलकु के हर्फ जुदा-जुदा इस तरह लिखे अलिफ लाम मीम् लाम काफ और हर रोज़ दिमियान के हर्फ यानी मीम् को चालीस बार यह अवत (कृतिला ह्म्म मित कल मुल्कि से बिगीर हिसाब तक) पढ़ता हुआ रेवे। अल्लाह तआता दुनिया व आबिरत के सामान उसके लिए दुरुस्त फरमायें और सब हाजतें पूरी फरमायें।

  ﴿ وَكَرُا الْمُعَارُ مُ الْعَدُرُ مِنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ

तवक्कल्तु व हु व रब्बुल अर्थिल अज़ीम॰ (पारा 11, रुकूअ 5)

ख़ासियत- हज़रत अबू दर्दा रज़ि॰ से मन्कूल है कि जो शख़्स इस आयत को हर रोज़ सौ बार पढ़े, तमाम मुहिम्माते दुनिया व आख़िरत के लिए उसको काफ़ी है, और एक रिवायत में है कि वह शख़्स गिर पड़ने, दूब मरने, सख़्त चोट लगने से न मरेगा। लैस बिन सओ़द से मन्कूल है कि किसी शख़्स की रान में चोट लग गई थी, जिससे हड्डी टूट गई थी। कोई शख़्स उसके ख़्वाब में आया और कहा कि जिस मौके में दर्द है, उस जगह अपना हाथ रखकर यह आयत पढ़ो, उसकी रान अच्छी हो गई और उसकी ख़ासियत यह भी है कि उसको लिखकर, बांध कर जिस हाकिम के ख़ब्ह जिस काम के लिए जाये वह उसकी हाजत ख़ुदा के हुक्म के साथ पूरी करे।

7. दीगर- मुहम्मद बिन दस्तौविया से नकल किया गया है कि मैंने इमाम शाफ़ई की बियाज़ में उनके हाथ का लिखा हुआ देखा कि यह नमाज़े हाजत है हज़ार हाजत के वास्ते । हज़रत ख़िज़ ने किसी आबिद को सिखाई थी। दो रक्ज़त नफ़्ल पढ़े, अव्वल में सूर: फ़ातिहा एक बार और क़ुल या अय्युहल् काफ़िक न दस बार । दूसरी रक्ज़त में सूर: फ़ातिहा एक बार और क़ुल हुवल्लाहु ग्यारह बार, फिर सलाम फेर कर सज्दे में जाये और उसमें दस बार-

سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمَدُ يِلْهِ وَلَمْ إِلَى إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُوْكَا حَوْلَ وَلاَ فُوَةَ إِلاَّ إِللهِ الْمَدِلِيُّ الْعَظِيمُ عَلَيْ اللهِ مَا تَبَنَّا إِنِنَا فِي الدُّنْ يَا حَسَنَةً قَ فِي الْاِخِرَةِ حَسَنَةً وَقِينَ عَذَابَ النَّارِ الْ

सुब्हानल्लाहि वल्हम्दु लिल्लाहि व ला इला ह इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बर व ला हौल व ला कुव्व त इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम और दस बार- रब्ब ना आतिना फिद्दुन्या हस न तंव्व फिल आख़ि रित हस न तंव्व किना अज़ाबन्नारि' पढ़ कर अपनी ज़रूरत मांगे। हकीम अबुल कासिम फरमाते हैं कि मैंने उस आ़बिद के पास कासिद भेजा कि मुझ को यह नमाज़ सिखलाइए। उन्होंने बतला दी। मैंने पढ़कर इल्म व हिक्मत की दुआ़ की। अल्लाह तआ़ला ने अता फरमाया और हज़ार ज़रूरतें मेरी पूरी फरमाई।

हकीम साहब फरमाते हैं कि जो शख़्स इस नमाज़ को पढ़ना चाहे, जुमा की रात में नहाए, पाक कपड़े पहने और आख़िर में ज़रूरत पूरी करने की नीयत से पढ़े, इन्शा अल्लाह वह ज़रूरत पूरी हो।

#### 14. ज़रूरत पूरी होने के अमल

इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अ़लैहि से नकल किया गया है कि हम किसी सफर में थे। एक नहर पर ठहरना हुआ। लोगों ने डराया कि यहां लुट जाते हैं। मेरे सब साथी वहां से चल दिए, मगर चूंकि मैं आयाते हिर्ज पढ़ा करता था, इसलिए वहां ठहरा रहा। जब रात हुई, अभी मैं सोने भी न पाया था कि कुछ आदमी नंगी तलवार लिए हुए आए, मगर मुझ तक न पहुंच सकते थे। जब सुबह को वहां से चला, एक शख़्स घोड़े पर सवार मिला और मुझ से कहा कि हम लोग रात में सौ बार से ज़्यादा तेरे पास आये, मगर बीच-बीच में एक लौहे की दीवार रोक बन जाती है। मैंने कहा कि यह उन आयात की बरकत है। उस शख़्स ने अह्द किया कि अब यह काम न कहंगा।

आयतें इस तरह हैं-

الكَيْرَةُ ذَالِكَ أَلِكِتْبُ لَا مَيْبَ فِيهُ عَلَى هُمُ لَكَى لِلْمُتَقِينَ هُ الَّذِينَ يُمُونُون بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّالَةَ وَمِـمَّا رَزَقْنَهُمُ مِينَيْفَتُونَ ٥ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ ٱلنُزِلَ الدُيْكَ وَمَآ النُزِلَ مِنْ قَبُلُكَ وَمِالْ الْحِرَةِ هُمُدُوْقِنُوْنَ ٥ أَوَلَنْكَ عَلْ هُدّى مِّنْ مَّ يَتِهِمُ وَ أُولَيْكَ هُمُ الْمُغْلِحُونَ٥ اَللَّهُ كَالِلْهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ الْفَيْوَمُ الْمَأْخُلُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْدٌ و لَهُ مَا فِي التَّمُواَتِ وَمَا فِي الْآبُضِ و مَنْ ذَا الَّذِي يَنْفَعُ عِنْ لَ ٳ؆ؖؠٳڎؙڹؚڋؾٮ۫ڶٙؠؙۘڡٵڹؽؗڽٙٱڽؙڽؿؠۄؙۯڡٙٵڂڵڡؘؠؙؙٚۏۘ؆ڲؚڹڟؙڽؘڿؽڽ۫ؽۼۺۜؽۼۺۜۏۼڵؠؠٙٳ؆ۜ بِمَاشًاءٌ وْسَعَكُ رِسِيُّهُ السَّمَوْتِ وَالْآمَنَ وَكَالَامُ اللَّهُ وَهُوالْعَلَى الْعَلَى الْعَظِيْرُهُ لَآ إِخْرَا ةَ فِي اللِّينِ عَ قَدُتَمَ يَنَ الرُّسْفُدُ مِنَ الْغَيْ عَ فَمَنْ يَكُفُرُ بِا لظَّاعُوْتِ وَيُؤْمِنَ مِاللَّهِ \* فَقَلَا اسْتَمْسَكَ بِالْعُدُوةِ الْوُلْقَىٰ ۚ لَا انْفِصَامَ لَهَاط وَاللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيْرُقُ اللَّهُ وَلِي ٱلَّذِينَ امَّنُوا مُخْرِجُهُ مُرِّينَ الظُّلُمَٰتِ إِلَى النَّوْمِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُواْ آوْلِياء هُمُ الطَّاعُرُتُ يُخْرِجُونَنهُمْ مِّنَ النُّوْمِ إِلَى الظُّلُمْتِ ٱوْكَيْنَاكَ أَصْعُبُ النَّا إِنْهُ مُونِهُ مَا خَلِدُونَ ٥ يِلْهِ مَا فِي السَّلْمَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَانَ نَبُ وُوامَا فِي أَنْفُسِكُمُ أَوْ تُعُفُوهُ مِكَاسِبُكُورُ بِهِ اللهُ ط فَيَغُفِرُ لِمِن يَسَكَعُ وَبُعَايِّا بُ مَنُ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كِلِ شَنْيً قَدِيْدُهُ أَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا النِّلْ البَيْءِ مِنْ مَرَيِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَكُلُّ أَمَنَ بِاللهِ وَمَلْكِكَتِهِ وَكُورُ مِعْ اللهِ كَ نُفَرِّقُ بَيْنَ آحَدٍ مِّنُ مُّ سُلِهِ مَدْ وَقَالُوُ اسْمِعُنَا وَاطَعْنَا غُفُرًا نَكَ مُ بِّنَا وَإِلَيْكَ الْمُصِيْرُه لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا اللَّا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا إِحْتَمَ بَتُ اللَّهُ تُوَاخِلْ نَاآنُ لَّكِينَا آوْاخُطَانًا وَرَبَّنَا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْلَّحَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِينَاه مَرَبَّنَا وَلَا غُيَتِلْنَا مَا لَا لَمَاقَةً

كَنَابِهِ ﴿ وَاعْفُ عَنَّا وَمَدْ وَاغْفِ رُلَنَا وَمَهْ وَامْ حَمُنَا وَمَ أَنْتَ مَٰكَانَا فَانْصُمُنَا عَلَى الْقُوْمِ ٱلْكُفِرِيْنَ 6 إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّلْمُ إِن وَالْأَرْضَ فَ يِستَّةِ ٱيَّامِرنُكَرَّاسُتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ مَن يُغَيِّبِى ٱلْكِيلَ النَّهَارَيَطُلُهُ يَعِيثُكُ وَّالشَّهُ مَن وَالْعَمَرُ وَالنَّبُوُمَ مُسَخَرَاتٍ بِإِمَرُهِ مِ الْآلَةُ الْحَلْقُ وَالْآمُرُ لَهَاكَ اللهُ مَن بُ الْعَلَى نَ ٥ أَدْعُوا مَ بَكُرُ تَصَرَّعًا وَخُفْيَةً وإنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُعُتَدِينَ ٥ وَلاَ تُفْسِدُهُ وَافِى أَهَا مُرْضِ بَعْ لَواصْلاَحِهَا وَادْعُوْهُ خُوفًا وَّطَمَعًا مِإِنَّ مَحْمَتَ اللهِ تَرِيْبٌ مِّنَ الْهُحْسِنِيْنَ٥ قُلِ ادْعُواللهَ آوِ ادْعُوالرَّحْمُنَّ ﴿ ٱبَّامَّا تَدْعُوا فَكُمُ الْاَسْمَا َّءُالْحُسْنَى \* وَلَا تَجْهُرُبِصَلَا تِلِفَ وَلَكْفَا فِتُ بِهَا وَاسْتَغِمَيْنَ ذَالكَ سَبِينًا لاه وَقُلِ الْحَمُدُ لِلهِ الَّذِي لَمُ لَمُ إِنَّ فِينَ أَوَلَكُ ا وَلَهُ يَصُنْ لَكُ شَرِيكُ فِي الْمُلُكِ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ وَلِيُّ مِنَ الذَّلِ وَكَيْنَ تَصْبِيرًا ٥ وَالصُّفَتْ صَفَّاهُ فَالزَّاجِ رَاتِ مَجْدًاهُ فَالتَّلِينِ يَكُمُّ انْ الْهَكُمُ لَوَاحِدَةُ مَرَبُ السَّلُواتِ وَالْاَمُرِضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَرَبُ الْشَارِقِ<sup>هُ</sup> إِنَّا مَرْبَبًا التَّمَاءُ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ إِنْكَوَاكِبِهُ وَحِفُظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانِ مَارِدَةً لاَ يَتَنَعَكُوْنَ إِلَى الْمُلَاءِ الْمَ كُل وَيُقُذَ فَوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ٥ دُحُورُ مَا وَ لَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبُ ٥ إِلَّامَنْ خَطِفَ الْنَطْفَةَ فَاتَّبْعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ٥ فَاسُتَفْتِهُمُ آهُمُ مِ اسْتَكُ خَلْقًا آمُ مِّنْ خَلَقْنا م إِنَّا خَلَقْنا هُمُرِّينَ طِيْنِ لْآزِبِ مَيَامَعُسَرَالِمِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمُ أَنْ تَنْفُدُوْا مِنْ اَقْطَامٍ السَّلْمُ وَابِ وَالْآمْضِ فَانْفُذُ وَالْآكَ أَنْفُدُونَ إِلَّا إِسْلُطَانِ وَفَي آيٌّ الْكَاءُ مَ يَكِكُمَا تُكُذِّ بنِ ه يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَّاظٌ مِنْ نَا يُرِّةٌ فَأَمَّ فَلَا تَنْصَيرَانِ

كُوْاَنْزَ لْنَاهَا الْقُرْانَ عَلى جَبِلِ لَرَأَيْتَ اخَاشِعًا الْمُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْبَهِ

الله م وَيِلْكَ الْرَمْثَالُ نَفُوبِهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُرَيَّ فَكُورُنَ ٥ هُواللهُ

الله م وَيِلْكَ الْرُمْثَالُ نَفُوبِهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُرَيَّ فَكُرُونَ ٥ هُواللهُ

الكَّذِي لَآلِ اللهُ الدَّحْوَةِ عَالِمُ الْفَيْبِ وَالشَّهَادَةِ مِ هُوَالتَّرْحُمْنُ الرَّحِيمُ وَهُواللهُ الدَّعْرِيمُ الْمُعَيْمِنُ الْمُعَلِيمُ الْعَدْرُونُ الْمُعَلِيمُ الْعَدْرُونُ اللهُ الْحَالِمُ الْمُعَلِيمُ اللهُ الْحَالِمُ اللهُ الْحَالِمُ اللهُ الْحَالِمُ الْمُعْرَفِينَ اللهُ الْحَالِمُ اللهُ الْحَالِمُ وَالْمَالِمُ اللهُ الْحَالِمُ اللهُ اللهُ الْحَالِمُ اللهُ الْحَالِمُ اللهُ اللهُ الْحَالِمُ اللهُ الل

ये 33 आयतें हैं। इनके पढ़ने से आसेब व दिदे, चोर और हर किस्म को बला और आफत दूर हो जाती है। कहा गया है कि इनमें सौ बीमारियों से शिफा है। मुहम्मद बिन अली फरमाते हैं कि हमारे एक बूढ़े को फालिज हो गया था, उस पर ये आयतें पढ़ी, उनको शिफा हो गयी।

अ-हक्कु (सज़ावारे ख़ुदाई)

खासियत- एक चौकोर (वर्ग) काग़ज़ के चारों कोनों पर लिखकर उसको हथेली पर रखकर रात के आख़िरी हिस्से में आसमान की तरफ हाथ उठाये तो मुहिम्मों में किफायत हो।

10. अल-वकीलु (कार साज़)

खासियत- हर ज़रूरत के लिए इसकी ज़्यादती फायदा देती है। 11. अल मुक्तदिर (क़ुदरत वाले)

खासियत- जब सो कर उठे इसे ज़्यादा पढ़े तो जो उसकी मुराद हो, उसका उपाय अल्लाह तआ़ला आसान कर दे।

## आमाले क़ुरआनी यानी ख़वास्से फ़ुर्क़ानी दूसरा हिस्सा

#### 1. इल्म की तरक्की और ज़ेहन का बढ़ना

رَبِّا السَّرَ ﴿ فِي صَدْمِى ۗ وَمِيَّالِي الْمَرِى وَاحْلُلُ عُقْدَةً مِّنَ لِبَانِي ۗ وَيَفْقَهُ وَاقُولِي و रिब्बिशरह ली सद्री व यास्सिर ली अम्री वह्लुल उक्दतम मिल्लिसानी यफ्कृह कौली॰ (पारा 16, रुकूअ़ 11)

तर्जुमा- ऐ मेरे परवरियार ! मेरा हौसला बढ़ा दीजिए और मेरा (यह) काम (तब्लीग का) आसान फरमा दीजिए और मेरी ज़बान से गिरह (हकलेपन को) हटा दीजिए, ताकि लोग मेरी बात समझ सकें।

ख़ासियत- इल्म की तरक्की और ज़ेहन के बढ़ने के लिए हर दिन सुबह की नमाज़ के बाद बीस बार पढ़ा करे, आज़माया हुआ है-

रिषारा 16, रुकूअ 15) مَتِّ زِدُنِي عِلْمًا ﴿ अल्मा अल्मा مَتِّ زِدُنِي عِلْمًا ﴿ पारा 16, रुकूअ 15

तर्जुमा- ऐ मेरे रब! मेरा इल्म बढ़ादे! ख़ासियत- इल्म की तरक्की के लिए हर नमाज़ के बाद जिस क़दर हो सके, पढ़ा करे

2. अलिफ-लाम-रा किताबुन उह्निकमत आयातुहू सुम् म फुरिसलत मिल्लदुन हकीमिन खबीर॰ अल्ला तअ्बुदू इल्लल्लाह इन्ननी लकुम मिन्हु नजीरुंव बशीर॰व अनिस्तिग्फिरू रब्बकुम सुम् म तूबू इलैहि युमत्तिअ्कुम मताअन ह स ना,इला अ ज लिम मुसम्मांव्व युअ्ति कुल् ल ज़ी फ़िल्लन फ़ज़्लहू व इन तवल्लौ फ़ इन्नी अखाफ़ु अ़लैकुम अज़ा ब यौमिनकबीर॰ इलल्लाहि मर्जिअुकुम व हु व अलाकुल्लि शैइन क़दीर॰

(पारा 11, रुकूअ 17)

तर्जुमा- अलिफ-लाम-रा। यह (क़ुरआन) ऐसी किताब है कि इसकी आयतें (दलील से) मज़बूत की गयी हैं, फिर साफ-साफ (भी) बयान की गयी हैं। (वह किताब ऐसी है कि) एक हकीम, बाख़बर (यानी अल्लाह तआ़ला) की तरफ से यह (है) कि अल्लाह तआ़ला के सिवा किसी की इबादत मत करो, मैं तुमको अल्लाह की तरफ से डराने वाला और ख़ुशख़बरी देने वाला हूं और यह कि तुम लोग अपने गुनाह अपने रब से माफ कराओ, फिर उसकी तरफ मुतवज्जह रहो। वह तुमको वक्ते मुक्रर्रा तक (दुनिया में)

.खुशी-ऐश देगा और (आखिरत में) हर ज्यादा अ़मल करने वाले को ज्यादा सवाब देगा, और अगर (ईमान लाने से) तुम लोग कतराते रहे तो मुझको तुम्हारे लिए एक बड़े दिन के अ़ज़ाब का अदिशा है। तुम (सब) को अल्लाह ही के पास जाना है और वह हर चीज़ पर पूरी क़ुदरत रखता है। ख़ासियत- हरी अवीं के पत्ते पर सूरज निकलने के वक़्त मुश्क व गुलाब से लिख कर जिस कुएं से इस अवीं में पानी दिया जाता हो, उसके पानी से धोकर चार दिन तक सुबह व शाम पिए, तालीमे क़ुरआन व इल्म व हाफ़िज़ा और ज़ेहन में तरक़की व आसानी हो और ख़ूब दिल खुल जाए।

### 2. रोज़गार लगना और निकाह का पैग़ाम मंजूर होना

1. रजब की नौचन्दी जुमरात को चांदी के नगीने पर यह हर्फ खुदवा कर पहने, तो हर डर से अम्न में रहे। अगर हाकिम के पास जाए, तो उस की कद हो और सब काम पूरे हों और ग़ज़ब नाक आदमी के सर पर हाथ फेर दे, तो उसका गुस्सा जाता रहे और अगर प्यास की तेजी में उसको चूस ले तो सुकून हो जाए और अगर बारिश के पानी में उसको रात के वक्त डाल कर सुबह को नहार-मुंह पिए तो हाफिजा मज़बूत हो जाए और जो बेकार आदमी पहने, काम से लग जाए और मिरगी वाले को पहना दिया जाए तो मिरगी जाती रहे। वे हुक्फ ये हैं।

م النقر التفض النتر كهايعض - طله ـ طلس المستمرون ه النقر عسق ق ق ق والقلود ما يشكرون ه

<sup>(1)</sup> अलिफ़-लाम-मीम, अलिफ़-लाम-मीम-स्वाद, अलिफ़-लाम-मीम-

रा\_काफ़-हा-या-ऐन-स्वाद, ता-हा, ता-सीन, ता-सीन-मीम, या-सीन, स्वाद, हा-मीम, ऐन-सीन-काफ़, काफ़, नून वल कलिम व मा यस्तुरून०

عَدُ قُلُ إِنَّ الْعَضُلَ مِيكِ اللهِ عَيُوتِينِهِ مَنْ يَنَفَاءُ وَاللهُ وَاللّهُ و

2. कुल इन्नल फुज़् ल बियदिल्लाहि युअ्तीहि मंय्यशाउ वल्लाहु वासिअुन अलीम॰ यख़्तस्सु बिरहमतिही मंय्यशाउ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम॰ (पारा 3, हकूअ 16)

तर्जुमा- आप कह दीजिए कि बेशक फ़ज़्ल तो ख़ुदा के कब्ज़े में है, वह उसको जिसे चाहें अता फ़रमायें और अल्लाह तआ़ला बड़ी वुस्अ़त वाले हैं, ख़ुब जानने वाले हैं। ख़ास कर देते हैं अपनी रहमत व फ़ज़्ल के साथ जिसको चाहें और अल्लाह तआ़ला बड़े फ़ज़्ल वाले हैं।

ख़ासियत- जुमरात के दिन, वुज़ू करके किसी किस्मती आदमी के कुर्ते के टुकड़े पर इस आयत को लिखकर दुकान या मकान या ख़रीद व फरोख़्त की जगह में लटकाये, ख़ूब आमदनी होगी।

- 3. अल-बदीअु (ईजाद करने वाले)।

  खासियत- इसको हजार बार पढ़े तो हाजत पूरी हो और खतरा दूर
  हो।
- 4. दीगर- और इसको किसी काग़ज़ पर लिख कर किसी बेकार आदमी के बाज़ू पर बांध दिया जाए, बा कार हो जाए या जिसने कहीं निकाह का पैग़ाम भेजा हो, उसके बाज़ू पर बांध दिया जाए, उसका पैग़ाम मंज़ूर हो जाए।

ه وَقَالَ الْمَلِكُ اشْتُونِي بِهَ اَسْتَغُلِصُهُ لِنَفْيِي اَلْمَا كَلَمَهُ قَالَ الْمَلِكُ الْمَا كَلَمَهُ قَالَ الْجَعَلَىٰ عَلَى خَزَا شِي الْوَرْضِ اللّهُ الْمَا كَلَمُ فَلَ الْجُعَلَىٰ عَلَى خَزَا شِي الْوَرْضِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

5. पारा 13 रुक् 1 'व कालल मिलकुअतूनी से अज्रल मुह्सिनीन तक। तर्जुमा- और (सुन कर) बादशाह ने कहा कि उन को मेरे पास लाओ, मैं उनको खास अपने लिए रखूंगा, पस जब बादशाह ने उन से बातें कीं तो बादशाह ने कहा कि तुम हमारे नज़दीक आज (से) बड़े इज़्ज़तदार और एतबारी हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुल्की ख़ज़ानों पर मुझ को लगा दीजिए मैं हिफाज़त रखूंगा और ख़ूब जानकार हूं। और हमने ऐसे तौर पर यूसुफ (अलैहिस्सलाम) को बा-इख़्तियार बना दिया कि उसमें जहां चाहें, रहें-सहें, हम जिस पर चाहें, अपनी इनायत मुतवज्जह कर दें और हम नेकी करने वालों का अज़ बर्बाद नहीं करते।

खासियत- जिस को रोजगार न मिलता हो, या रोजगार से मुअत्तल हो गया हो, महीने में जो अव्वल जुमरात और जुमा आये, उनमें रोज़ा रखे और जुमा की रात में बिस्तर पर लेटते वक्त यह सूर: पढ़े, फिर जुमा के दिन जुहर और अस के दर्मियान इस सूर: को लिखे फिर इफ्तार कर के इस सूर: को पढ़े, फिर इशा पढ़ कर इस सूर: को पढ़े, फिर बिस्तर पर जकर इस सूर: को पढ़े और सौ बार 'ला इला ह इल्लल्लाह' कहे और सौ बार अल्लाहु अक्बर और सौ बार अल-हम्दू लिल्लाह और सौ बार सुद्धानल्लाह और सौ बार इस्तिग्फार और सौ बार दरूद शरीफ पढ़ कर सो रहे। जब सुबह हो घर से निकल कर लिखी हुई सूर: को तावीज़ बना कर बांध ले और पक्का इरादा और नीयत करे कि किसी पर कभी ज़ुल्म न करूंगा और अपने हक से ज़्यादती न करूंगा इन्शाअल्लाह तज़ाला जल्द ही रोज़गार से लग जाए। जो शख़्स पढ़ना न जानता हो, वह लिखे हुए को सर के तले रख ले, बाकी लाइलाह इल्लल्लाह' पहले की तरह कहे।

## 3. हमेशा ख़ुश रहना, गम का दूर होना

 व मा ज अ ल हुल्लाहु इल्ला बुश्रा व लि तत्मइन् न बिही कुलूबुकुम व मन्नस्र इल्ला मिन अिन्दिल्लाहि इन्नल्ला ह अजीजुन हकीम。 (पारा 9, रुक्स 15)

तर्जुमा- और अल्लाह तआ़ला ने यह मदद सिर्फ़ (इस हिक्मत) के लिए की कि (गलबे की) ख़ुशख़बरी हो और ताकि तुम्हारे दिलों को करार हो जाए और मदद सिर्फ़ अल्लाह ही की तरफ़ से हैं, जो कि ज़बरदस्त हिक्मत वाले हैं।

ख़ासियत- रमज़ान की 27 वीं को एक पर्चे पर यह आयत लिख कर अंगूठी के नगीने के नीचे रख ले तो हमेशा महफ़ूज़, ख़ुश और कामियाब रहे।

2. सूर: नूह- (पारा 29) खासियत- हर किस्म की ज़रूरत पूरी करने के लिए और गम व वहम के दूर करने के लिए फायदेमंद है।

डर दूर करने के लिए एक और- इब्नुल कल्बी से नक्ल किया गया है कि किसी ने किसी शब्स को क्तल की धमकी दी। उसको डर हुआ, उसने किसी आ़लिम से ज़िक्र किया। उन्होंने फरमाया कि घर से निकलने से पहले सूर: यासीन पढ़ लिया करो, फिर घर से निकला करो। वह शब्स ऐसा ही करता था और जब अपने दुश्मन के सामने आता था, उसको हरगिज नज़र न आता था।

3. अस्सबूरु (सब्र करने वाले)

ख़ासियत- सूरज निकलने से पहले सौ बार पढ़े तो कोई तक्लीफ न पहुंचे।

अल-बाकी (हमेशा रहने वाले)
 खासियत- हजार बार पढ़े तो ज़रूर गम से ख़लासी हो।

 अल-वारिसु (मालिक)
 खासियत- मिरिब इशा के दिमियान हज़ार बार पढ़े तो हैरानी दूर हो।

#### 4. मुश्किल आसान होना

अल्लाहु (अल्लाह)

ख़ासियत- जो शख़्स हज़ार बार रोज़ाना पढ़े, अल्लाह तआ़ला उसको कमाल दर्जे का यकीन नसीब फ़रमायें और जो आदमी जुमा के दिन जुमा की नमाज़ से पहले पाक व साफ़ हो कर ख़लवत (तन्हाई) में दो सी बार पढ़े, उसकी मुश्किल आसान हो और जिस मरीज़ के इलाज से डाक्टर आ़जिज़ आ गये हों, उस पर पढ़ा जाए तो अच्छा हो जाए, बशर्ते कि मीत का वक्त न आ गया हो।

#### 5. मुराद पूरी होना

अल-मुअ्ती (देने वाले)
 खासियत- हर मुराद हासिल होने के लिए फायदेमंद है।

2. अल-मानिउ (रोकने वाले)

खासियत- जो अपनी मुराद तक पहुंच न सके, इसको सुबह व शाम पढ़ा करे, मुराद हासिल हो।

3. अल-हफ़ीज़ु (निगहबान)

ख़ासियत- इसका ज़िक्र करने वाला या लिख कर पास रखने वाला ख़ौफ़ से बचा रहे। अगर दिरंदों के दिमयान सो रहे, तो नुक्सान न पहुंचे।

4. अल-मुकीतु (क़ुव्वत यानी ताकृत देने वाले)

ख़ासियत- अगर रोज़ेदार इसको मिट्टी पर पढ़ कर या लिख कर इसको तर करके सूंघे तो ताकृत व ग़िज़ाइयत (पौष्टिकता) हासिल हो और अगर मुसाफ़िर कूज़े पर सात बार पढ़ कर, फिर उसको लिख कर उससे पानी पिया करे तो सफ़र की वह्शत (घबराहट) से बचा रहे।

5. अर-रक़ीबु (निगहबान)

खासियत- इसके ज़िक्र करने से माल व अयाल महफ़ूज़ रहे और जिसकी कोई चीज़ गुम हो जाए, इसको पढ़े तो वह इन्शाअल्लाह तआ़ला मिल जाए और अगर हमल के गिरने का अन्देशा हो तो इसको सात बार पढ़े तो न गिरे और सफ़र के वक़्त जिस बाल-बच्चे की तरफ़ से फ़िक्र हो, उसकी गरदन पर हाथ रख कर सात बार पढ़े तो अम्न व चैन से रहे।

6. हर मुसीबत से बचाव के लिए

مل أَمْنَ الرَّسُولُ بِهَ آكُوْلَ السَّهِ مِن مَّ بِهِ وَالْمُوْمِنُونَ طَحُلُ الْمَن اللهِ وَمَلْقَالُوا مِلْ اللهِ وَمَلْقَالُوا مِلْ اللهِ وَمَلْقَالُوا مِلْ اللهِ وَمَلْقَالُوا مِلْ اللهِ وَمَلْقِكُ اللهُ مَنْ اللهُ وَمُلْكِ وَمَن اللهُ وَمُلْكِ وَاللهِ وَمَلْقَالُوا مَسِعْهَا وَلَهُ اللهُ مَنْ اللهُ وَمُلْكِ وَاللهِ اللهِ مَنْ اللهُ وَمُلْكِ وَاللهِ اللهِ مَنْ اللهُ وَمُلْكَا وَاللهُ اللهُ وَمُلْكَ اللهُ وَاللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللّهُ وَمُلْكُولُونُ اللهُ وَلِي مُلْكَالِكُ وَلِي مُنْ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَمُلْكَالِكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاكُولُ اللّهُ وَمُلْكَالِكُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْكُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالْمُلْكُولُولُولُولُولًا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْكُولُولُ الللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالْمُلْلِكُولُولُولُولُكُمُ اللّهُ وَلِلْكُولُولُ اللّهُ وَلِلْكُولُولُ اللّهُ وَلِلْمُلْلِكُولُولُ اللّهُ وَلِلْمُلْكُولُولُ اللّهُ وَلِلْمُلْكُولُ اللّهُ وَلِلْكُلْكُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُلْكُولُ اللّهُ وَلِلْكُلْكُولُولُ اللّ

ख़ासियत- जो शख़्स ये सब आयतें पढ़ कर सो रहे तो इन्शाअल्लाह तआ़ला चोर और हर चीज़ से महफ़ूज़ रहेगा।

2. अबू जाफर नुहास ने यह हदीस नकल की है कि आयतल कुर्सी और सूर: आराफ, सूर: साफ्फात व सूर: रहमान की ये आयतें-

إِنَّ مَ بَّكُمُ اللهُ الَّذِي حَلَقَ السَّمَاؤِي وَ الْاَمْضَ فِي سِتَّةِ آيَا مِر ثُمَّ اَسْتَوَى عَلَى الْمَرْشِ فَ يُغْنِى اللّهِ النَّهَ الْمَعْلَدُهُ حَيْبُنُا وَ الشَّمْسَ وَالْعَمَّرُ وَالنَّجُوُمْ مُسَخِّرَاتٍ لِمَامُرِهِ وَ اللّالَمُ الْمَثْلُقُ وَالْمَدُو تَبَامَ كَ اللهُ يَتُلْكَ الْمَثْر الْدُعُونُ مَسْتَخْرَاتٍ لِمَا اللهُ عَلَيْهُ وَانَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَ وَلاَ تُنْسِلُ وَافِي الْرَبْضِ بَعْنَ وَصْلَاحِهَا وَادْعُولُا خَوْفًا قَطَمَعًا وَإِنَّ رَحْمَتَ اللهِ فَتَرِيبُ فَيْهِ عِنَ الْمُحْسِنَةِ قَالَ اللهِ عَمَّا)

وَ الصَّهُ الْعَالَيْ وَمَنَّاهُ فَالْزَّاجِ وَاتِ مَنْهُواهُ فَالشَّلِيْ وَحُوا هُ إِنَّ الْمَاكَةُ وَالْمَاكَةُ وَالْمَاكِةُ وَالْمَنَاكُونُ وَالْمَاكِةُ وَالْمَاكِةُ وَالْمَاكِةُ وَالْمَاكِةُ وَالْمَاكِةُ وَالْمَاكِةُ وَالْمَاكِةُ وَالْمَاكِةُ وَالْمَاكِةُ وَالْمَاكُةُ وَالْمَاكِةُ وَالْمَنْكُونُ وَالْمَاكِةُ وَالْمَاكِةُ وَالْمَاكِةُ وَالْمَاكِةُ وَالْمَنْكُونُ وَالْمَاكِةُ وَالْمَنْكُونُ وَالْمَاكِةُ وَالْمَنْكُونُ وَالْمَاكِةُ وَالْمَنْكُونُ وَالْمَنْكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَنْكُونُ وَالْمَنْكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَنْكُونُ وَالْمَنْكُونُ وَالْمَنْكُونُ وَالْمَنْكُونُ وَالْمَنْكُونُ وَالْمَنْكُونُ وَالْمَنْكُونُ وَالْمَنْكُونُ وَالْمُنْكُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَمِنْكُونُ وَالْمُنْكُونُ وَالْمُؤْمُونُ والْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ والْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ والْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ

ورسوهُ رَحْنَ كَي يَ تَشِي سَنَقُرُعُ كَكُوايَسُكَا لِظَفَالِ هُ فِيا مِي الآغِرَتُكُمُّا وَسَكَا لِلْفَالِ هُ تُكَذِينِ ه يَامَمُسْنَرَالِمِنْ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْنَطَهُ مُّ أَنْ تَنْفُدُوا مِنْ اَفْلَا النَّمُونِ وَالْمَ مَنِ فَانْفُلُدُ وَاهِ لَا تَنْفُدُونَ وَلَا يَسُلُطَانٍ ثَمْ فَيَا يِّ الآغِ مَا يَكُمُ النَّكُيْلِين يُرْسَدُلُ عَلَيْصُكُمَا شُوَاظُ مِنْ ثَنَامٍ هُ وَكُمَّ اللَّهُ فَلَا سَنْفَتَ صَوَانٍ اللهِ ٢٠ و٢٠٠ اللهِ ال ख़ासियत- ये सब आयतें अगर कोई दिन में पढ़े तो तमाम दिन और अगर रात को पढ़े तो तमाम रात सरकश शैतान, नुक्सान पहुंचाने वाले जादूगर और ज़ालिम हाकिम और तमाम चोरों, डाकुओं और दिरंदों से बचा रहेगा।

3. हुरूफ़े मुक्तज़ात जो सूरतों के शुरू में आते हैं, वे यह हैं-النَّمْ- النَّصْ النَّرْ- النَّصْ النَّرْ- النَّمْ - طُلَّهُ عُلَنَّةً - طُلَّى النَّهُ ص-خُمْ - حُمْ عَسَنَّ - قَنْ . تَ

अलिफ-लाम-मीम, अलिफ़-लाम-मीम-स्वाद, अलिफ़-लाम-रा, अलिफ़ लाम मीम रा, काफ़-हा-या-ऐन-स्वाद, त्वा-हा, त्वा-सीन-मीम, ता-सीन, या-सीन, स्वाद, हा-मीम, हाम-मीम, ऐन-सीन-काफ़, काफ़, नून जिन में ये हुरूफ़ आये हैं-

الف عادصاد - سين - كاف عين - طا - قاف - سا - ها - ن - مم - يا

अलिफ, हा॰ स्वाद, सीन, काफ, ऐन, त्वा काफ, रा, हा, नून, मीम, या, इन का लक़ब इस्तिलाह में हुरूफ़े नूरानी है और हर एक हफ़् के साथ अल्लाह के कुछ नामों को ताल्लुक़ है, मसलन अलिफ़ के साथ अल्लाह, अहद, हे से हय्यु, स्वाद से समद, सीन से समीअ, सुब्बूह, सलाम, काफ़ से करीम, ऐन से अलीम, अज़ीम, अज़ीज़ त्व से तैयब, काफ़ से क्य्यूम, रे से रहमान रहीम, हे से हादी, नून से नूर, नाफ़िअ़, मीम से मालिकि यौमिद्दीन, मालिकुल मुल्क, मुहयी, मुमीत, लाम से लतीफ़ वगैरह।

ख़वास्स- हुरूफ़े नूरानी को लिख कर अगर अपने माल व मताअ या खेत या घर वग़ैरह में रखे, तो हर बला से महफ़ूज़ रहे।

4. आयतल कुर्सी

ख़्वास्स- जो श़ख़्स आयतल कुर्सी को हर नमाज़ के बाद और सुबह व शाम और घर में जाने के वक़्त और रात को लेटते वक़्त पढ़ा करे तो फ़क़ीर से ग़नी हो जाए और बे-गुमान रोज़ी मिले, चोरी से बचा रहे, रोज़ी बढ़े, कभी उपवास न हो और जहां पढ़े, वहां चोर न जाए।

## ه إِنَّا نَحُنُ نَـزُّ لُنَا اللِّ كَوْرَوْ إِنَّا لَهُ كَا فِظُوْنَ ٥

5. इन्ना नह्नु नज़्ज़ल्नज़्ज़िक र व इन्ना लहू,ल हाफिज़ून॰ (पारा 14, रुक्अ़ 1)

तर्जुमा- हमने क़ुरआन को नाज़िल किया है और हम ही उसकी हिफाज़त करने वाले और निगहवान हैं।

ख़ासियत- चांदी के मुलम्मा के पत्तरे पर इस को लिख कर जुमा की रात को यह आयत चालीस बार पढ़े, फिर उसको अंगूठी के नगीने के नीचे रख कर वह अंगूठी पहन ले। उस का माल व जान और सब हालात हिफाज़त से रहें।

6. सूर: मरयम

(पारा 16)

ख़ासियत- इसको लिख कर शीशे के गिलास में रख कर अपने घर में रखने से ख़ैर व बरकत हो, ज़्यादा ख़ुशी के सपने दीख पड़ें और जो शख़्स उसके पास सोये, वह भी अच्छे ख़्वाब देखे और जो शख़्स उसे लिख कर मकान की दीवार में लगाये, सब आफ़तों से बचा रहे, और जो डरा हुआ हो और पीले तो डर जाता रहे।

ع فَإِذَ السَّنَوَيُّ اَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِي كَغَنَّا مِنَّ الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِي كَخَتَّا مِنَّ الْفُلْكِ فَقُلُ الْمُثَالِكُمُ لِلْمُ الْمُؤلِينَ وَ وَقُلُ مَّ مِنْ النَّيْلِ مُنْ وَلَّكُمُ الْمُثَالِكُمُ لَا لَمُنْ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ اللَّ

7. फ इज़स्तवै त अन त व मम् म अ क अ़लल् फ़ुल्कि फ क़ुलिल् हम्दु लिल्लाहिल्लाज़ी नज्जाना मिनल कौमिज़्जालिमीनः व क़ुर्राद्ध्य अन्जिल्ली मुन्ज़लम मुखा र कंटव अन त ख़ैक्ल मुन्ज़िलीनः

(पारा 18, रुक्अ 2)

ख़ासियत- इसको पढ़ने से चोर, दुश्मन और जिन्न वगैरह से हिफ़ाज़त रहती है।

8. सूर: अल-अम्र (पारा 30)

**ख़ासियत-** माल वग़ैरह दफ़्न करने के वक़्त इसको पढ़ने से वह हर आफ़्त से बचा रहेगा।

#### 7. दफ़ीने का पता लगाना

ط وَإِذْ قَتَلَتُ مُنفَسًا فَاذَ ارْءُ تُمْ فِيهَا ﴿ وَاللَّهُ كُثُرِجٌ مَّا كُنْتُمُ تَكْتُونُ ثَهُ فَتُلْنَا المُورِيدُ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

1. व इज़ कृतल्तुम नफ़्सन फ़्झारअ्तुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़्रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून० फ़ कुल्नज़िरबूहु, बिबअ्ज़िहा कज़ाति क युह्यिल्लाहु ल मौता व युरीकुम आयातिही ल अल्लकुम तञ्जिलून०

(गरा 1, रुक्अ 9)

खासियत- कुछ अल्लाह वालों से नक्ल किया गया है कि ये आयतें और सूर: शुअरा काग़ज़ पर लिख कर एक सफ़ेद मुर्ग की गरदन में, जिसका ताज शाख़-शाख़ हो, बांध कर जिस जगह दफीने का शुब्हा हो, वहां छोड़ दिया जाए, वह मुर्ग वहां जाकर खड़ा हो जाएगा और अगले दिन मर जाएगा। मगर मुझको इसमें शुबहा है कि हैवान का हलाक करना अमल से ना-जायज़ على قُلِ اللَّهُ مَّمَالِكَ الْمُلُكِ ثُوْتِي الْمُلُكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلُكُ مِّنَ تَشَاءُ وَ الْ وَيُعِزَّمَنْ تَشَاءُ وَسُذِلْ مَنْ تَشَاءُ وَسِيدِكَ الْخَيْرُ وُ إِنَّكَ عَلَى كُلِ شَيْعً قَدْ بَرُهُ تُولِحُ اللَّيْلَ فِي النَّهَا مِ وَتُولِحُ النَّهَا مَ فِي الْمُيْلِ وَتَّخْرِجُ الْحَقَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِمُ الْبَيْتَ مِنَ الْحَقِ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ يُعَنْ رِحِسَابٍ ٥

2. कुलिल्लाहुम् म मालिकलं मुल्कि तुञ्जिल मुल क मन तशाउ व तिन्जञ्जल मुल क मिम्मन तशाउ व तुङ्ज्जु मन तशाउ व तुजिल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन न क अला कुल्लि शैइन कदीरः तूलिजुल्लै ल फिन्नहारि व तूलिजुन्नहा र फिल्लैलि व तुङ्ज्जुल हय्य मिनल मय्यिति व तुङ्ज्जुल मय्यित मिनलहय्य व तर्जुकु मन तशाउ बिगैरि हिसाबः (पारा ३, रुकूअ़ 11)

खासियत- जो शख्स दफ़ीनों व खज़ानों का पता पाना चाहे, तो इन आयतों को तांबे के बर्तन पर मुश्क व ज़ाफ़रान से लिखे, फिर आबे हुलैला जर्द व आबे तूबा व आबे मेवा-ए-सब्ज़ से उसके हुस्फ़ धोकर काली मुर्गी का पित्ता या काली बत्तख का पिता और पांच मिस्काल सुर्मा अस्फ़हानी लेकर उस पानी में मिला कर ख़ुब बारीक पीसे, यहां तक कि वह बारीक सुर्मा हो जाए और रात के वक्त पीसा करे तांकि उस पर धूप न पड़े। जब वह सुरमा बन जाए, कांच की शीशी में रख ले और आबनूस की सलाई से उसका इस्तिमाल करे, इस तरह कि अव्वल जुमरात के दिन रोज़ा रखे, जब आधी रात का वक्त हो, सत्तर बार दरूद शरीफ़ पढ़े, फिर उसी सलाई से दोनों आंखों में तीन-तीन सलाई इस सुर्में की लगाए और दायीं में पहले लगाये, इसी तरह सात जुमरात तक करे कि दिन में रोज़ा रखे और रात को दरूद शरीफ़ और इस्तिग्फ़ार पढ़े और सुर्मा लगाये। इस शख़्स को कुछ शख़्स नज़र आएंगे, उनसे जो पूछना हो, वह पूछ ले, वे सवाल का जवाब देंगे।

### 8. गुम शुदा की तलाश

## مل إنَّا يِلْدِ وَإِنَّا آلَيْهِ مَرَاجِعُونَ ٥

 इन्ना लिल्ला हि व इन्ना इलैहि राजिऊन० (पारा 2, रुक्रुअ3) तर्जुमा- वे कहते हैं कि हम तो (मय माल व औलाद हंकीकृतन) अल्लाह तआ़ला ही की मिल्क हैं और हम सब (दुनिया से) अल्लाह तआ़ला के पास जाने वाले हैं।

खासियत- अगर यह आयत पढ़ कर गुम हुई चीज़ तलाश की जाए तो इन्शाअल्लाह तआ़ला ज़रूर मिल जाएगी, वरना ग़ैब से कोई चीज़ उससे उम्दा मिलेगी।

مَ وَلِكُلِّ وَجُهَةً هُومُولِيهُ كَاسْتَبِقُواالْحَيْرَاتِ الْمَاتَثِنَ مَاتَكُونُوا يَأْتِ بِحُمُ اللَّهُ عَلَى اللْعَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

2. व लि कुल्लि विज्हतुन हु व मुवल्ली हा फस्तिबकुल खैरात ऐ न मा तकूनू यअ्ति बिकुमुल्लाहु जमीआ, इन्नल्ला ह अला कुल्लि शैइन क्दीर (पारा 2, रुक्अ 2)

तर्जुमा- और हर शख़्स (मज़हब वाले) के वास्ते एक किब्ला रहा है, जिसकी तरफ वह (इबादत में) मुंह करता रहा है, सो तुम नेक कामों में दौड़-भाग करो, तुम चाहे कहीं होगे (लेकिन) अल्लाह तआ़ला तुम सब को हाज़िर कर देंगे। बेशक अल्लाह तआ़ला हर चीज़ पर पूरी क़ुदरत रखते हैं।

ख़ासियत- इस आयत को कोरे कपड़े के गोल कटे टुकड़े पर लिख कर चोर या भागे हुए आदमी का नाम लिख कर जिस मकान में चोरी हुई है या जिस मकान से कोई भागा है, उसकी दीवार में खूंटे से गाड़ दिया 3. कुल अ नद् अ मिन दूनिल्लाहि मा ला य-फ्अुना व ला यजुर्छना व नुरद्दु अला अअ्काबिना बज़ द इज हदानल्लाहु कल्लजिस्त ह्वत हुक्श्यातीनु फिल अर्ज़ि हैरा न लहू अस्हाबुंय् यद्अू न हू इलल हुदअ्तिना कुल इन्न हुद ल्लाहि हुवल हुदा व उमिर्ना लिनुस्लि म लिरब्बिल आ ल मीन॰ (पारा 7, रुक्अ 15)

तर्जुमा-आप कह दीजिए कि क्या हम अल्लाह के सिवा ऐसी चीज़ की इबादत करें कि वह न हमको नफ़ा पहुंचाए और न वह हमको नुक्सान पहुंचाए और क्या हम उलटे फिर जाएं, इसके बाद कि हमको अल्लाह तआ़ला ने हिदायत कर दी है, जैसे कोई शख़्स हो कि उसको शैतानों ने कहीं जंगल में बे-राह कर दिया हो और वह भटकता फिरता हो। उसके कुछ साथी भी थे कि वे उसको ठीक रास्ते की तरफ़ बुला रहे हैं कि हमारे पास आ। आप कह दीजिए कि यकीनी बात है कि सीधी राह वह खास अल्लाह ही की राह है और हमको यह हुक्म हुआ है कि हम पूरे मुतीअ (इताअत गुजार) हो जाएं परवरदिगारे आलम के।

खासियत- यह चोर के वास्ते है। किसी पुरानी मक्क का टुकड़ा या सूखे कद्दू का पोस्त लेकर परकार से उस पर गोल दायरा बनाया जाए और दायरे के अन्दर यह आयत और दायरे से खारिज चोर का नाम मय उसकी मां के नाम के लिख कर ऐसी जगह दफ्न करे, जहां कोई न चलता हो। इन्शाअल्लाह तआ़ला चोर हैरान व परेशान होकर वापस आ जाएगा !

الله الله الله المُعَدُّونَةِ لَاعَدُّوا لَهُ عُدَّةً لَا لَهُ اللهُ ال

4. व लौ अरादुल ख़ुरू ज ल अअ़द्दू लहू उद्दांव व ला कि न करिहल्लाहुम्बिआ़ स हुम फ सब्ब त हुम व कीलक्अ़ुदू मअ़ल कांअ़िदीन० (पारा 10, हकूअ़ 13)

तर्जुमा- और अगर वे लोग (लड़ाई में ) चलने का इरादा करते तो उसका फिर कुछ सामान तो दुरुस्त करते, लेकिन (ख़ैर हुई,) अल्लाह तआ़ला ने उनके जाने को पसन्द नहीं किया, इसलिए उनको तौफ़ीक नहीं दी और यों कह दिया गया कि अपाहिज लोगों के साथ तुम भी यहां ही धरे रहो।

ख़ासियत- यह आयत चोर के लिए है। कतान के धुले हुए कपड़े के कव्वारे (गोल कटा हुआ चांद) पर शुरू महीने में यह आयत लिखी जाए और उसके चारों तरफ उस शख़्स का नाम मय मां के नाम लिखें और जिस जगह कोई न देखता हो, जाकर एक खूंटा कव्वारे पर ठोंक दें और उसको मिट्टी से छिपा दें। वह चोर अल्लाह के हुक्म से वापस आ जाएगा।

5. सूरतुज़्जुहा (पारा 30)

ख़ासियत- जिसकी कोई चीज़ गुम हो गयी हो या कोई शब्स भाग गया हो, इसको सात बार पढ़ने से वापस आ जाएगा।

 जाफर खालिदी का एक नग दजला में गिर गया। उन्होंने यह दुआ़ पढ़ी-

ٱللَّهُ مَّرَيَا جَامِعَ النَّاسِ لِيُؤْمِرُ لَا مَ يْبَ فِيْدِ إِجْمَعُ عَلَىَّ ضَالَتِّي

अल्लाहुम म या जामिअन्नासि लि यौ मिल्ला रै ब फीहि इज्मअ अलय्य जाल्लती॰

एक दिन काग़ज़ात देख रहे थे, उन काग़ज़ात में वह नग मिल गया।

7. सूर: वज़्जुहा पढ़े और इस आयत को तीन बार पढ़े-وَرَجَدَكَ مَا لَأَنْهَدُى

व व ज द क ज़ाल्लन फ़-ह़-दा॰

8. दिगर: यह आयत रोटी या किसी खाने की चीज पर लिख कर जिस पर शुब्हा चोरी का हो, उसको खिलाए, चोर खा न सकेगा-

وَإِذْ تَكَنَّانُهُ وَنَفْسًا فَادُّى عَمْ لَيُهِا وَاللَّهِ فِي مَّاكُنْهُ مُونَاهُ وَاللَّهِ فِي مَاكُنْهُمُ

व इज कतल्तुम नफ्सन फहारअ्तुम फीहा वल्लाहु मुख़्रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून。

और

يَتَجَوَّعُهُ وَلاَيكَادُ يُسِيغُهُ وَكَاأِتِيْدِ الْمَوْثُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُزِيَّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُزِيَ وَمِنْ وَمَا يَرُهُ عَذَاتُ عَلِيْظً ٥

य त जर्रअहू व ला यकादु युसीगुहू व यातीहिल मौतु मिन कुल्लि मकानिंच्व मा हु व बिमय्यित व मिंव व राइही अजाबुन ग़लीज़。 और الْأَيْسَجُدُوْالِلْهِ الَّذِي يُحُرُّحُ الْخَبُّ فِى التَمَوَّاتِ وَالْأَمْضِ وَيَعِلَمُ

مَا يُخْفُونَ وَمَا لَعُلِينَ هَا لَلْهُ كُلَّ إِلَٰهِ الْأَهُومَ بُ الْعَرُينِ الْعَظِيمِ ٥

अल्ला यस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी युख़्रिजुल खब्अ फिस्समावाति वल अर्ज़ि व यज़्लमु मा तुख़्कू न व मा तुज़्लिनून॰ अल्लाहु ला इला ह इल्ला हु व रब्बुल अर्शिल अज़ीम॰

और

وَبِالْحَيِّ ٱنْمُزَلِنَا مُ وَبِالْحَقِّ نُرَلَ وَمَّ ٱلْسُلْنَاكَ إِلَّا مُبُشِّرًا وَسَالِهُ وَا

व बिल हिन्स अन्ज़ल्लाहु व बिल हिन्स न ज़ल व मा अर्सल्ला क इल्ला मुबिश्शरव व नज़ीरा॰

صَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّيلِ نَامُحَمَّدٍ وَالِم وَصَحِيهِ وَسَلَّمَ

सल्ललाहु अला सय्यिदिना मुहम्मिदिव्व आलिही व सहबिही व सल्लमः

9. जिस दरवाज़े से चोरी का माल निकला है, उसमें खड़े होकर सूर: वत्तारिक पढ़ने से इन्शाअल्लाह तआ़ला वापस आ जाएगा या उसको खाब वगैरह में देख लेगा।

खासियत- इस आयत को एक रोटी के टुकड़े पर लिख कर जिस शब्स को भागने की आदत हो या जिस औरत को ना-फरमानी और सरकशी की आदत हो, उसको खिला देने से वह आदत जाती रहती है।

10. अपने रूमाल वग़ैरह के कोने पर फ़ातिहा और सूर: इख़्लास और मुअ़ब्वज़तैन और कुल या अय्युहल काफ़िरून-हर सूर: तीन-तीन बार और सूर: तारिक एक बार और सूर: वज़्जुहा तीन बार पढ़ कर उसमें गिरह लगायें, इन्शाअल्लाह तआ़ला चोर न जाने पाएगा।

#### 11. अर्रक़ीबु (निगहबान)

ख़ासियत - इसके ज़िक्र करने से माल व अ़याल बचा रहे और जिसकी कोई चीज़ गुम हो जाए, इसको बहुत पढ़े, तो वह इन्शाअल्लाह तआ़ला मिल जाए और सफ़र के वक्त जिस बाल-बच्चे की तरफ़ से फ़िक्र हो, उसकी गरदन पर हाथ रख कर सात बार पढ़े तो वह अम्न से रहे।

12. अल-जामिअ़ (जमा करने वाले) लासियत- इसे बराबर पढ़ने से. मक्सदों और दोस्तों से मिला रहे और जिसकी कोई चीज़ गुम हो जाए, इसको पढ़े तो मिल जाए।

9. भागे हुए की वापसी

ر المَعْدُونَ وَلِتَعْدُونَ وَلِتَعْدُونَ وَلِتَعْدُونَ وَلَكُونَا اللّهِ حَقَّرَ لِكِنَا وَكُونَا اللّهِ حَقَّرَ لِكِنَا وَكُونَا اللّهِ عَقَرَ وَلِكِنَا وَكُونَا اللّهِ عَلَيْهِ وَكُونَا اللّهِ عَلَيْهِ وَكُونَا وَلَيْعَلَمُونَ وَكُونَا اللّهِ عَلَيْهِ وَكُونَا اللّهِ عَلَيْهِ وَكُونَا اللّهُ عَلَيْهِ وَكُونَا اللّهُ وَكُونَا اللّهُ وَكُونَا اللّهُ وَكُونَا اللّهُ عَلَيْهِ وَكُونَا اللّهُ عَلَيْهِ وَكُونَا اللّهُ عَلَيْهِ وَكُونَا اللّهُ وَكُلّالِكُونَا اللّهُ وَكُونَا اللّهُ وَكُونَا اللّهُ وَكُلّالِي اللّهُ وَكُلّا اللّهُ وَكُلّا اللّهُ وَكُلّالِكُونَا اللّهُ وَكُلّالِي اللّهُ اللّهُ وَكُلّالِمُ اللّهُ وَكُلّاللّهُ وَكُلّالِكُونَا اللّهُ وَلَائِلَا اللّهُ وَلَائِلَاللّهُ وَكُلّالِكُونَا اللّهُ وَلَائِلْمُ اللّهُ وَلَائِلَاللّهُ وَلَائِلَاللّهُ وَلَائِلْكُونَا اللّهُ وَلَائِلَاللّهُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِلْكُونَا اللّهُ وَلَائِلَالْمُونَا اللّهُ وَلَائِلْكُونَا اللّهُ وَلَائِلَالْمُونَالِمُ اللّهُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلّهُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِلْمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلِلْمُونَا اللّهُ وَلَائِمُ واللّهُ وَلَائِمُ وَلِمُونَا لِلللّهُ وَلَائِمُ وَلِمُ اللّهُ وَلّمُ الللّهُ وَلَائِمُ وَلِمُونَا اللّهُ وَلَائِمُ وَلِمُونَا اللّهُ وَلَائِمُ وَلِمُ اللّهُ وَلَائِمُ اللّهُ وَلَائِمُ اللّهُ وَل

तर्जुमा- गरज़ हमने मूसा अलै॰ को उनकी मां के पास अपने वायदे के मुवाफ़िक वापस पहुंचा दिया ताकि उनकी आंखें ठंडी हों और ताकि (जुदाई के) गम में न रहें और ताकि इस बात को जान लें कि अल्लाह तआ़ला का वायदा सच्चा (होता) है, लेकिन (अफ़सोस की बात है कि) अक्सर लोग (इसका) यकीन नहीं रखते।

ख़ासियत- अगर कोई शख़्स भाग गया हो, तो इस आयत को लिख कर चर्षे में बांध कर साठ बार हर दिन चालीस दिन तक उल्टा घुमाएं। इन्शाअल्लाह तआ़ला इस अमल की बरकत से वह शख़्स जल्द वापस आ जाएगा। عَنَالَذِي فَرَضَ عَلَيُكُ الْفَرَّانَ كَرَّادُ كُ الْاَعْعَادِ ﴿

2. इन्नल्ल ज़ी फ़ र ज़ अलैकल क़ुरआ न ल राद्दु क इला म आद॰ (पारा 20, रुक्अ 12)

तर्जुमा- जिस ख़ुदा ने आप पर क़ुरआन (के हुक्मों पर अ़मल और उसकी तब्लीग़ ) को फर्ज़ किया है, वह आपको (आप के) वतन (यानी मक्का) में फिर पहुंचाएगा।

ख़ासियत- दो रुक्अ़त नफ़्ल पढ़ कर इस आयते करीमा को एक सौ उन्नीस बार चालीस दिन तक पढ़े इसकी बरकत से जो शख़्स भाग गया हो, वापस आ जाएगा।

आमाले क़ुरआनी

مَدُ كَا بُنَى الْهَا إِنْ تَكُ مِنْ قَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرُدَلٍ فَتَكُنُ فِي صَخْرَةٍ اَوْ فِي الشَّهُ وَالْكُونُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

2. या बुनय य इन्नहा इन तकु मिस्का ल हब्बतिम मिन ख़र्द लिन फ तकुन फी संबरितन औ फिस्समावाति औ फिल अर्ज़ि यअ्ति बिहल्लाहु इन्नल्ला ह लतीफ़ुन ख़बीर。 (पारा 21, रुकुअ 11)

तर्जुमा- बेटा ! अगर कोई अ़मल राई के दाने के बराबर हो, फिर वह किसी पत्थर के अन्दर हो या वह आसमान के अन्दर हो या वह ज़मीन के अन्दर हो, तब भी उसको अल्लाह तआ़ला हाज़िर कर देगा । बेशक अल्लाह तआला बड़ा बारीकबीं, बा-ख़बर है।

खासियत- इसकी बरकत से जो शख़्स भाग गया हो, वापस आ जाएगा। ऊपर की तर्कीब के मुताल्लिक अमल में लाएं।

# बीवी व शौहर से मुताल्लिक

#### 1. लड़की का निकाह होना

1. शेख शर्फुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैहि का कौल है कि जो शख़्स हिरन की झिल्ली पर चौदहवीं की रात को किसी महीने इशा की नमाज़ के बाद गुलाब व जाफरान से ये आयतें लिख कर एक नलकी में रख कर उसका मुंह नयें छत्ते के मोम से बन्द करके उसको चमड़े में सिलवा कर अपने दाहिने बाज़ पर बांधे, उसके दिल में बे-लौफी पैदा हो। दुश्मन के दिल में उसकी हैबत पैदा हो, दुनिया की नज़र में मक़्बूल हो। अगर मुहताज हो, गनी हो जाए और डरा हुआ हो, तो अम्न में हो जाए और अगर जादू या जैल या जुनून में मुब्तला हो, तो उससे ख़लासी हासिल हो। अगर कर्जदार

हो, तो अल्लाह तआ़ला उसका कुर्ज अदा कर दे। अगर किसी फ़िक्र में मुब्तला हो, वह फ़िक्र दूर हो जाए, और अगर मुसाफ़िर हो, सही व सालिम अपने घर आ जाए। जब किसी औरत का निकाह न होता हो तो इसके पास रखने से लोगों को उसके निकाह से चाव पैदा हो। अगर किसी दुकान में रखा जाए तो ख़ूब नफ़ा हो, अगर बच्चों के बांधा जाए तो तमाम आफ़तों से बचे रहें और जिस के पास रहे, वह शख़्स जो हाजत अल्लाह तआ़ला से मांगे, पूरी हो, वे आयतें यह हैं-

مل اللَّغَ أَنَّ ذَالِكَ الْحِتْبُ لا مَرِيبَ أَفِيهِ فَهُ هُدَّ مَ لِلْمُتَقِيْنَ اللَّهِ الْمَرْيُنَ الْحَدُنَ فَيُونُونَ الْمَالَةِ وَمِمَّا رَزَقُنْ الْمُمُنْفِقُونَ الْمَالَةِ وَمِمَّا رَزَقُنْ الْمُمُنْفِقُونَ الْمَالَةِ وَمِمَّا رَزَقُنْ الْمُمُنْفِقُونَ الْمَالَةِ مُنْفِقُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا الْمُؤْنَ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفَالِكُ عَلَى الْمُنْفَالِكُ عَلَى الْمُنْفَالِكُونَ اللَّهُ الْمُفْلَكُونَ اللَّهُ الْمُفْلَكُونَ الْمُفْلِكُونَ الْمُفْلَكُونَ الْمُفْلَكُونَ الْمُفْلِكُونَ الْمُفْلَكُونَ الْمُفْلِكُونَ الْمُسْتَلِقُونَ الْمُفْلِكُونَ الْمُفْلِكُونَ الْمُفْلِكُونَ الْمُفْلِكُونَ الْمُلْمُ الْمُفْلِكُونَ الْمُفْلِكُونَ الْمُنْفِقُونَ الْمُنْفِقُونَ الْمُفْلِكُونَ الْمُفْلِكُونَ الْمُفْلِكُونَ الْمُفْلِكُونَ الْمُنْفِقُونَ الْمُفْلِكُونَ الْمُفْلِكُونَ الْمُفْلِكُونَ الْمُفْلِكُونَ الْمُفْلِكُونَ الْمُنْفِقُونَ الْمُلْفِلَالِكُونَ الْمُفْلِكُونَ الْمُفْلِكُونَ الْمُفْلِكُونَ الْمُفْلِكُونَ الْمُفْلِكُونَ الْمُنْلِكُونَ الْمُفْلِكُونَ الْمُفْلِلْمُونَالِلْمُلِلْمُ الْمُلْلِلْمُونُ الْمُفْلِلْمُ الْمُفْلِلْمُ الْمُلْمُلِلْمُ الْمُعْلِلْمُ الْمُل

1. अलिफ-लाम-मीम॰ जालिकल किता बुला रैंब फीहि हुदिल्लिलमुत्तकीनल्ल ज़ी न युअ्मिनून बिल ग़ैबि व युकीमूनस्सला त व मिम्मा रज़क्नाहुम युन्फिकून वल्लज़ी न युअ्मिनू न बिमा उन्ज़ि ल इलै क व मा उन्ज़ि ल मिन कब्लि क व बिल आखिरति हुम यूकिनून॰ उलाइ क अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइ क हुमुल मुफ्लिहून॰

तर्जुमा- अलिफ-लाम-मीम। यह किताब ऐसी है, जिसमें कोई शुब्हा नहीं, राह बतलाने वाली है, ख़ुदा से डरने वालों को। वे ख़ुदा से डरने वाले लोग ऐसे हैं कि यकीन लाते हैं छिपी हुई चीज़ों पर और कायम रखते हैं नमाज़ को और जो कुछ दिया है, हम ने उनको, उसमें से खर्च करते हैं और वे लोग ऐसे हैं कि यकीन रखते हैं उस किताब पर भी जो आपकी तरफ उतारी गयी है और उन किताबों पर भी जो आपसे पहले उतारी जा

चुकी हैं और आख़िरत पर भी वे लोग यकीन रखते हैं। पस ये लोग हैं ठीक राह पर जो उन के परवरदिगार की तरफ से मिली है और ये लोग हैं पूरे कामियाब।

2. अलिफ-लाम-मीम॰ अल्लाहु ला इला ह इल्ला हुवल हय्युल क्य्यूम नज़् ज़ ल अलैकल किता ब बिल हिक्क मुसिद्दक्लिमा बै न यदैहि व अनज़ लतौरा त वल इं जी ल मिन कब्लु हुदिल्लिन्नासि व अन्ज़लल् फ़ुर्क़ा न॰ (पारा 3, रुक्अ 9)

तर्जुमा - अलिफ़-लाम-मीम। अल्लाह तआ़ला ऐसे हैं कि उन के सिवा माबूद बनाने के काबिल, कोई नहीं और वह ज़िंदा हैं। सब चीज़ों के संभालने वाले हैं। अल्लाह तआ़ला ने आपके पास क़ुरआन भेजा है हक के साथ, इस तरह कि वह तस्दीक करता है उन किताबों की, जो इससे पहले हो चुकी हैं और भेजा था तौरात और इंजील को इससे पहले लोगों की हिदायत के वास्ते और अल्लाह तआ़ला ने भेजे मोजज़े।

عَلَا التَّصَّةُ حِثْ أُنُرِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُن فِيْ صَدُى كَ حَرَّ مُّ مِنْ مُلِتُنْذِدَ بِهِ وَذِكْرِي الْمُؤْمِنِيْنَ هُ

3. अलिफ-लाम-मीम-स्वाद॰ किता बुन उन्ज़िल इलै क फ ला यकुन फी सद्रि क हर जुम मिन्हु लि तुन्ज़िर बिही व ज़िक्स लिल मुअ्मिनीन॰ (पास 8, रुक्अ 8)

तर्जुमा- अलिफ-लाम-मीम-स्वाद। यह एक किताब है जो आपके पास इस लिए भेजी गयी है कि आप इसके ज़रिए से डराएं, पस आपके दिल

में इससे बिल्कुल तंगी न होना चाहिए और यह नसीहत है ईमान वालों के लिए।

المَمَّزِين يَلُكَ البُّ الْحِيْبِ وَالَّذِينَ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ مِّنِكَ الْحَقُّ وَلِنَ اكُنُّوالنَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ ٥

 अलिफ-लाम-मीम-रा॰ तिल क आयातुलिक ताबि वल्लज़ी उन्जि ल इलै क मिरिब्बि कलहक्क़ु वला किन न अक्सरन्नासि ला युअ् मिनून。 (पारा 13; रुक्अ 7)

तर्जुमा- अलिफ-लाम-मीम-रा। ये आयतें हैं एक बड़ी किताब की और जो कुछ आप पर आपके रब की तरफ़ से नाज़िल किया जाता है,वह बिल्कुल सचू है और लेकिन बहुत से आदमी ईमान नहीं लाते।

كَلْيْعُضَ أَذِكُرُ كُحُمَّةِ مَا تِكَ عَيْدًا لَا نَكُرِيًّا أَنَّ

5. काफ-हा-या-ऐन-स्वादः ज़िक्रु रहमति रब्बिक अ़ब्द हू ज़ क रिय्या० (पारा 16, रुक्अ 4)

तर्जुमा- काफ-हा-या-ऐन-स्वाद, यह तिज्करा है आपके परवरिदगार के मेहरबानी फरमाने का अपने बन्दे जकरिय्या अ॰ पर।

عل المَّهُ مُا ٱنْزَلْنَاعَلُكَ الْعُرُّانَ لِتَشْعَهُ

6. त्वा-हा॰ मा अन्ज़ल्ना अलैकल क़ुरआ न लि तश्का॰

(पारा 16 रुक्अ 10)

तर्जुमा- त्वा-हा। हमने आप पर क़ुरआन मजीद इसलिए नहीं उतारा कि आप तक्लीफ़ उठाएं।

طْمَنْ عِنْ فَالْكَايَاتُ الْحِشِ الْمُهِيُنِ ٥

7. त्वा-सीम-मीम。 तिल क आयातुल किताबिल मुबीन。 (पारा 19, रुक्अ 5) तर्जुमा- त्वा-सीम-मीम। यह किताब वाज़ेह (यानी क़ुरआन) की आयतें हैं। وَ مُعِمَّابِ مُعِمَّابٍ مُعِمَّابٍ مُعِمَّابٍ مُعِمَّابٍ مُعِمَّادٍ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْلِمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْ

8. त्वा-सीनः तिल क आयतुल कुरआनि व किताबिम मुबीनः (पारा 19, रुक्झ 16)

तर्जुमा- त्वा-सीन। ये आयतें हैं क़ुरआन की और एक वाज़ेह किताब की।

# و يلت أَ وَالْقُرُانِ الْحَكِيْمِ الْ

9. या सी ने वल क़ुरआनिल हकीमे (पारा 22, रुकुअ़ 18) तर्जुमा- यासीन । कसम है हिक्मत वाले क़ुरआन की । وَالْفَدُّرُانِ وَى اللِّ كُولِمُ بِلَ اللَّذِينَ كَفَرُدُ الْوَاحِزَةَ وَدَشَقَالِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللللَّاللَّهُ ال

10. स्वाद॰ वल् क़ुरआनि ज़िज़िज़िक बलिल्लज़ी न क फ रू फ़ी अिज़्ज़ितिंक्व शिकाक़॰ (पारा 23, रुक्ज़ 10)

तर्जुमा- स्वाद। क़सम है क़ुरआन की जो हिक्मत से भरा हुआ है, बल्कि (ख़ुद) ये कुफ्फ़ार (ही) तास्सुब और मुख़ालफ़त में हैं।

مِلا حُمَرُةُ تَنْ يُرِيُلُ الْحِينِ مِنَ اللهِ الْعَرْيُو الْعَلِيمُ اللهِ الْعَرْيُو الْعَلِيمُ اللهُ الْكَائُبِ وَقُو اللهَ اللهُ الله

11. हा-मीमः तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीमः गाफ़िरिज़्ज़िम्ब व काबिलित्तौबि शदीदिल अ़िकाबि ज़ित्तौलि ला इला ह इल्लाहु व इलैहिल मसीरः (पारा 24, रुक्सू 6)

तर्जुमा- हा-मीम। यह किताब उतारी गयी है अल्लाह की तरफ से जो जबरदस्त है, हर चीज़ का जानने वाला है गुनाह बख़ाने वाला है, और तौबा क़ुबूल करने वाला है, सख़्त सज़ा देने वाला है क़ुदरत वाला है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। उसके पास जाना है।

الله حَدَّةُ عَسَقَ وَ حَذَ اللهَ يُوْتَى إِلَيْكَ وَالَى الَّذِيْنَ مِنْ تَبُلِكُ اللهُ اللهُ

12. हा मीम॰ ऐन-सीन-काफ॰ कज़ालि क यूही इलै क व इलल्लज़ी न मिन कब्लि क अल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम॰ -पारा 25, रुकूअ 2

तर्जुमा- हा-मीम। ऐन-सीन-काफ़। इसी तरह आप पर और जो आप से पहले हो चुके हैं, उन पर अल्लाह तआ़ला, जो ज़बरदस्त हिक्मत वाला है, वह्य भेजता रहा है।

يًا يَ وَالْقُرُ إِنِ الْمَحِيْدِ

13. काफ़ः वल क़ुरआनिल मजीदः (पारा 26, रुक्स 15) तर्जुमा- काफ़। कसम है क़ुरआन मजीद की।

14. नून॰ वल् क ल मि व मा यस्तुरून॰ (पारा 29, रुकूअ 3) तर्जुमा- नून। कसम है कलम की और उनके लिखने की।
15. सूर: ताहा (पारा 16)

खासियत - इसको लिख कर हरीर के कपड़े में लपेट कर पास रखे । अगर निकाह का पैगाम भेजे, कामियाबी हो । अगर दो शख़्सों में या दो लश्करों में सुलह कराना चाहे, इन्कार न करें और उसको पी ले, तो बादशाह से मतलब हासिल हो और जिस औरत की शादी न हो तो उसको इसके पानी से गुस्ल दे तो निकाह आसान हो। الدَّهُ نُيَاهُ لِنَفْتِنَهُ مُرِنِيْهِ لَا زَقُ مَ يَلِكَ خَيْرٌ وَا ثِقَىٰ وَأَمُرُا هُلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْعَكِهُ كَاءَكَ نَسْتَكَلُكَ رِنْزَقًا لَا نَحُنُ نَوْرُقُكَ وَالْعَانِبَ هُ لِلتَّقُولَى ٥

16. व ला तमुद्दन न ऐने क इला मा मत्तअना बिही अज्वाजम मिन हुम ज़हरतल हयातिद्दुन्या लि निपत्त न हुम फ़ीहि व रिज़्क़ु रब्बि क ख़ैर वंव अब्का वअ्मुर अहल क बिस्सलाति वस्तबिर अ़लैहा ला नस्अलु क रिज़्क़न नहनु नर्जुक़ु क वल आकिबतु लित्तक्वा॰

-पारा 16, रुकूअ 17

तर्जुमा- और हरगिज़ उन चीज़ों की तरफ आप आंख उठा कर न देखें, जिनसे हमने कुफ्फ़ार के मुख़्तिलफ़ गिरोहों को उनकी आज़माइश के लिए मुतमत्तअ कर रखा है कि वे सिर्फ़ दुनिया की ज़िंदगी की रौनक़ है और आपके रब का अतिय्या कई दर्जे बेहतर है और देर तक कायम रहने वाला है और अपने मुताल्लिक लोगों को नमाज़ का हुक्म करते रिहए और ख़ुद भी उसके पाबन्द रिहए। हम आप से रोज़ी (कमवाना) नहीं चाहते। मआ़श तो आप को हम देंगे। आख़िरत तक्वा वालों के लिए है।

ख़ासियत- इसको लिख कर बाजू पर बांधे तो अगर बेशादी है, शादी हो जाए, भूल का मर्ज़ हो तो ख़त्म हो जाए, मरीज़ हो तो शिफा हो, फ़कीर हो तो तवंगर हो जाए।

17. सूर: अह्जाब (पारा 21)

खासियत- लड़िकयों के पैग़ाम ज्यादा से ज्यादा आएं, इसके लिए इसे हिरन की झिल्ली या काग़ज़ पर लिख कर एक डिब्बे में बन्द करके पर में रख दे।

#### 2. शौहर को मेहरबान बनाना

ط وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَنَافِن مُونُ دُونِ اللهِ اَنْدَادًا يُحَبَّونُهُمُ كَعُبِ اللهِ اللهِ اَنْدَادًا يُحَبَّونُهُمُ كَعُبِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

1. व मिनन्नासि मंय्यत्ताख़िजु मिन दूनिल्लाहि अन्दा दंय्युहिब्बूनहुम क हुब्बिल्लाहि वल्लज़ी न आमन् अशद्दु हुब्बिल्लिल्लाहि व लौ यरल्लज़ी न ज़ लमू इज़ यरौनल अ़ज़ा ब अन्नल क़ुव्वत लिल्लिह जमीअ़न व अन्नल्ला ह शदीदुल अ़ज़ाब॰ –पारा 2, रुकूअ़ 4

ख़ासियत- जिसका शौहर नाराज़ हो, इस आयत को मिठाई पर पढ़ कर खिलाये, इन्शाअल्लाह तआ़ला मेहरबान हो जाएगा, मगर वाज़ेह रहे कि ना-जायज़ महल में असर न होगा।

#### 3. बीवी का मुहब्बत करना

- सूरः युसूफ़ को अगर लिख कर और तावीज़ बना कर बाज़ू पर बांधे तो उसकी बीवी उसको बहुत चाहने लगे।
  - 2. अल-मुग्नी (तवंगर करने वाले)

खासियत- हज़ार बार पढ़े तो तवंगरी हासिल हो और अगर जिमाअ के वक्त ख्याल से पढ़े तो बीवी उससे मुहब्बत करने लगे।

#### 4. औलाद वाला होना

مُ بِهِ هَبُ إِلْ مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً \* إِنَّكَ سِيمُ النُّعُاءِ

1. रब्बि हब ली मिल्लदुन क ज़ुरीयतन तय्यिबतन इन्न क समी

अुद्दुआ़ इ०

(पारा 3, रुकूअ 12)

तर्जुमा- (हज़रत ज़करिय्या ने अर्ज़ किया) ऐ मेरे रब ! इनायत कीजिए मुझको खास अपने पास से कोई अच्छी औलाद। बेशक आप दुआ़ के सुनने वाले हैं।

ख़ासियत- जिसको औलाद से मायूसी हो गयी हो, इस आयत को पढ़ा करे, अल्लाह इस आयत की बरकत से नेक लड़का अता फरमायेगा, इन्शाअल्लाह तआ़ला।

2. रब्बि ला तज़र्नी फ़र्द वंव अन त ख़ैरुल वारिसीन॰

(पारा 17, रुक्अ़ 6)

तर्जुमा- ऐ मेरे परवरिवगार! मुझको ला-वारिस मत रिखयो (यानी मुझे फरजंद दीजिए कि मेरा वारिस हो) और सब वारिसों से बेहतर आप ही हैं।

खासियत- जिसको औलाद से मायूसी हो, हर नमाज के बाद तीन बार पढ़ा करे, इन्शाअल्लाह तआ़ला औलाद वाला हो जाएगा। यह दुआ़ हजरत जकरिय्या अलैहिस्सलाम की है।

3. वस्समा अ बनैना हा बि अयदिंव्य इन्ना ल मूसिअून वल् अर्ज़ फरश्नाहा फ नि अमल माहिदून॰ (पारा 27, रुकूअ 2)

तर्जुमा- और हमने आसमानों को (अपनी) क़ुदरत से बनाया और हम बड़ी क़ुदरत वाले हैं और हमने ज़मीन को फ़र्श बनाया, सो हम (कैसे)

अच्छे बिछाने वाले हैं।

खासियत- जिसको औलाद से मायूसी हो, तो वह दो अंडे रोज़ जोश करके और पोस्त दूर करके एक पर 'वस्समा अ बनैना हा बि अयदिंव्व इन्ना ल मूसिअून और दूसरे पर 'वल् अर्ज़ फ़रश्नाहा फ़निअ़्मल माहिदून。' लिखे। पहला अंडा मर्द और दूसरा अंडा औरत खाये। इसी तरह चालीस दिन तक यह तर्कीब करे और इस दर्मियान में क़ुर्बत भी करता जाए, इन्शाअल्लाह तआ़ला हमल ठहर जाएगा।

٤ نَقُلُتُ اسْتَغْفِرُوا رَبِّكُمُ مِنْ إِنَّهُ كَا نَغَفَّا مَّا لَّ يُحْرُسِلِ السَّمَا عَكَلِيمُ مَ مِنْ اللَّمَا عَكَلِيمُ مَ مِنْ اللَّمَا عَكَلِيمُ مَا مُعَلِيمُ مَا مُعَلِيمُ مَ مَنْ اللَّهُ مَا مُعَلِيمُ مَا مُعَلِيمُ مَا مُعَلِيمُ مَا مُعَلِيمُ اللَّهُ مَا مُعَلِيمُ مَا مَعْلَمُ مُعَلِيمًا مَا مَا مِنْ مَعْلَمُ مُعَلِيمًا مَا مَعْلَمُ مُعَلِّمُ مَا مُعَلِيمًا مَا مَعْلَمُ مُعَلِّمُ مَا مُعَلِيمُ مَا مُعَلِيمُ مَعْلِمُ مَا مُعَلِيمًا مَا مَا مُعَلِمُ مُعْلِمُ مِنْ مُعَلِّمُ مَا مُعَلِمُ مُعَلِّمُ مَا مُعَلِمُ مَا مُعَلِمُ مَا مُعَلِمُ مُعَلِّمُ مَا مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعَلِمُ مُعْلِمُ م

4. फ़क़ुल्तुस्तििफ़िक् रब्ब कुम इन्नहु का न ग़फ़्फ़ारंय्युर्सिलिस्समा अ अलैकुम मिदरारा॰व युम्दिदकुम बिअम्वालिव व बनी न व यज्अल्लकुम जन्नातिव व यज्अल्लकुम अन्हारा॰ (पारा 29, रुक्अ 9)

तर्जुमा- और मैंने कहा कि तुम अपने परवरिवार से गुनाह बख़्शवाओ, बेशक वह बड़ा बख़्शने वाला है। तुम पर बहुत ज़्यादा बारिश भेजेगा और तुम्हारे माल और औलाद में तरक्क़ी देगा और तुम्हारे लिए बाग लगा देगा और तुम्हारे लिए नहरें बहा देगा।

खासियत- कुछ लोग हज़रत हसन बसरी रह० के पास आये। किसी ने पानी न बरसने की शिकायत की और किसी ने औलाद न होने की शिकायत की और किसी ने दूसरी ज़रूरत के लिए कहा। आपने सबके जवाब में फ़रमाया कि 'इस्तिग्फ़ार' किया करो। एक आदमी ने पूछा कि या हज़रत! इसकी क्या वजह कि आपने सबको इस्तिग्फ़ार ही के लिए फ़रमाया है। आपने जवाब में इन ही आयतों को पढ़ा और फ़रमाया कि देखो अल्लाह तआ़ला ने अपने कलाम पाक में इसी को इर्शाद फ़रमाया है। 5. बांझपन खत्म होना

مِلْ وَإِنْ خِعْتُ الْمُوَالِي مِنْ وَلَمَا عَنَى وَكَانْتِ الْمُوالِي مِنْ الْمُلَا اللهِ عَلَمُ مَنِ الْمَوْلَ اللهِ عَلَمُ مَنِ الْمَعْلَمُ مَنْ وَاجْعَلْهُ مَنِ وَضِيبًا هَ يَالَكُورَ مَنْ اللهِ عَقُوبَ وَاجْعَلْهُ مَنِ وَضِيبًا هَ يَالَكُورَ مَنْ اللهِ عَقُوبَ وَاجْعَلْهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ

1. व इन्नी ख़िफ़्तु से व यौ म युब्अ़सु हय्यनः तक (पारा 16, रुक्अ़ 4)

ख़ासियत- जिस औरत को हमल न रहता हो, दोनों मियां-बीवी जुमा के दिन रोज़ा रखें और शकर और बादाम और रोटी से इफ़्तार करें और पानी बिल्कुल न पिएं और ये आयतें शीशे के जाम पर शहद से, जिसको आग न पहुंची हो, लिख कर पाक मीठे पानी से धोकर सफेद नख़्द दो सौ चालीस दाने पर ये आयतें पढ़ कर इस पानी को हंडिया में डाल कर वह नख़्द उसमें डाल दें और ख़ूब तेज़ आंच कर दें, फिर इशा की नमाज पढ़ कर सूर: मरयम पढ़े। जब नख़्द ख़ूब पक जाएं, पानी से निकाल लें और उसमें थोड़ा अंगूर के पानी को बढ़ाकर आधा-आधा दोनों मियां-बीवी पिएं और थोड़ी देर सो रहें, फिर उठ कर मुबाशरत करें। इन्शाअल्लाह तआ़ला उसी रोज़ हमल रह जाएगा और तीन रात तक खाना खाने से पहले इसी

तरह करें तो औलाद बहुत अच्छी हो।

مُ وَلَقَدْ خَلِقُنَا أَهُ الْسَانَ مِنْ سُلَاكَةٍ مِّنُ طِيْنِ عَ ثُمَّ جَعَلْنَا الْمُلْفَةَ وَثُمَّ وَلَا أَعُلَفَنَا النَّطُفَةَ عَلَقَةً فَخَلَنَا الْعَلَقَةَ مُصُّغَةً فَكَفَنَا النَّطُفَةَ عَلَقَالُا لُعَلَقَةً مُصُّفَعَةً فَكَفَنَا النَّصُفَةَ عِظَامًا فَكَنَدُ وَلَكُ اللَّهُ آحُسَنُ عِظَامًا فَكَنَدُونَ اللَّهُ آحُسَنُ الْخَرَءَ فَتَبْرَكَ اللَّهُ آحُسَنُ الْخَرَاء فَلَا الْفَائِنَ مَنْ اللَّهُ الْعُسَنُ الْفَائِقَةُ مَا اللَّهُ الْعُسَنُ الْفَائِقَةُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْعُسْنَ الْفَائِقَةُ الْفَائِلُ الْمُعْلَقَةُ الْعَلَقَةُ مَا اللَّهُ الْعُسْنَ الْفَائِقَةُ الْفَائِقَةُ مَا اللَّهُ الْفَائِقَةُ الْفَائِقَةُ مِنْ اللَّهُ الْعُسْنَ الْفَائِقَةُ مَا الْفَائِقَةُ مَا اللَّهُ الْفَائِقَةُ الْفَائِقَةُ الْفَائِقَةُ الْفَائِونَ اللَّهُ الْفُلِقَةُ الْمُنْ الْمُعْتَالُونُ الْعُلِقَةُ الْفَاقِدَةُ وَاللَّهُ الْفَائِقُ الْفَائِقَةُ الْفَاقِدُ لَهُ اللَّهُ الْفَاقِدُ فَيْ اللَّهُ الْفَائِقُ الْفَائِونُ اللَّهُ الْفَائِلُ الْفَالِمُ لَعْمُ اللَّهُ الْعُلِقَةُ الْفَائِونُ اللَّهُ الْفَائِسُ اللَّهُ الْفَائِسُ الْفَالِمُ لَالِنَا لَهُ الْمُ لَلْفَائِلُ اللَّهُ الْفَائِنَ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُ الْفَائِلُ الْفَائِلُونُ اللَّهُ الْفُلُونُ اللَّهُ الْمُنْ الْفُلُونُ اللَّهُ الْفَالُونُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالِقُونُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّلُونُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

2. व ल कद ख़लक्नल इंसा न मिन सुलालतिम मिन तीन सुम म जअ़ल्नाहु नुत्फतन फी करारिम मकीन सुम म ख़लक्नन नुत्फ त अ़ल कतन फ ख़लक्नल अ ल क त मुज़्गतन फ़ख़लक्नल मुज़्ग त अ़ज़ामन फ़कसीनल अ़िजा म लह्मन सुम म अन्शाअ्नाहु ख़ल्कन आख़र फ़ तबा रकल्लाहु अह्सनुल ख़ालिकीन (पारा 18, हकूअ़ 1)

ख़ासियत- औरत के हामिला होने के वास्ते ये तीन आयतें रैहान अतर्जी के सात पत्तों पर लिख कर औरत उनको एक-एक पत्ता करके निगल जाए और हर पत्ते पर पीले रंग की गाय का दूध एक घूंट पी जाए। इन्शाअल्लाह तआ़ला उसको हमल करार पाए।

3. जिस दिन औरत हैज़ से पाक होकर गुस्ल करे, एक बकरी का बच्चा फरबा ज़िब्ह करके एक देगचे में थोड़े पानी में यखनी के तौर पर पकाया जाए और वह पानी औरत को पिला दिया जाए और एक बर्तन में सूर: फ़ातिहा, दरूद शरीफ़ और अबजद से ज़ज़्ज़ग़ तक लिख कर और दूसरे बर्तन में-

قَالَتُ أَنَّى يَكُونُ لِي عُلَامُ وَلَهُ يَعْسُسُ سُنِي بَسَّرُولَهُ الْكُبَعْيَّا هَ قَالَ كَذَا الِكِ قَالَ مَبْكِ هُرَعَلَ هَيْنُ وَلَيْجُعَلَهُ أَيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ غَيْلَتُهُ يُعِرُّنِ اللَّهِ مُحَمَّلَتُهُ مِلْطُفِ اللَّهِ عُمَلَتُهُ مِلَاحُولَ وَلاَ قُونَ إِلاَّ اللَّهُ فَاسْتَكُنُ आमाले क़ुरआनी بِبِهُ مَكَانًا قَصِبًا هِ إِنْمَا اَصُرَةٍ إِذَا آمَادَ شَيْمًا آنَ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٥

का ल इन्नमा अना रसूलु रिष्विक लि अ ह ब लिक गुलामन जिक्या। कालत अन्ना यक्नुं ली गुलामुंव व लम् यम्सस्नी ब-श-रुंव व लम अकु बिग्या। का ल कज़ालि कि का ल रब्बुिक हु व अलय य हिय्यनुवंव लि न ज्अ लहू आय तिल्लिन्नासि व रहमतम मिन्ना व का न अम्रम मक्ज़िया। फ ह म लत्हु बिऔ़िनिल्लाहि फ हमलत्हु। बिलुिटफल्लाहि फ हम लतहु बि ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहि फन्त ब ज़त बिही मकानन कसिय्या। इन्नमा अम्रहू इजा अरा द शैअन अंय्यकू ल लहू कुन फ यक्नुन।

लिख कर पानी में हल करके शौहर कुर्बत के वक्त पी ले, इन्शाअल्लाहु तआ़ला हमल रह जाएगा।

4. बांझ के लिए-

बांझ औरत के वास्ते हिरन की झिल्ली पर गुलाब और ज़ाफ़रान से यह आयत लिखे-

وَكُوْاَنَّ قُرْانًا سُوِّنَ بِولِيِبَالُ اَوْقَطَّعَتْ بِمِالْاَصُّ اَوْكُلِّمَ بِمِ الْمُولَٰ مِنْ لَكُلُمُ كَلُولُا مُنْ يُحَمِّدُهُما

व लौ अन् न क़ुरआनन सुय्यिरत बिहिल जिबालु अव क़ुत्तिअत बिहिल अर ज़ु औ कुल्लि म बिहिल मौता बल-लिल्लाहिल अम्रु जमीअन-फिर उस तावीज़ को गरदन में बांधे।

5. बांझ के लिए-

चालीस लौंगों पर सात बार इस आयत को पढ़े -اَوْلَعْلُكُمْتٍ فِي جَعْرِيُّةٌ يَّغْشَا الْمُوَرِّ فِي فَوْقِهِ مَا ثِنَا اللَّهُ لَا يَعْمُهُ الْمَا فَاللَّهُ بَعْضُ اذَا اَخْرَجَ بِيلَ الْهُ لَمْ يَلِكُ بِيرَاهِ أُومَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَلهُ لَوْرَا فَمَالَهُ مِنْ نَوْمَنَ औ क जुलुमातिन फी बिह्रिरल्लुज्जीयिन यग्शाहु मौजुम मिन फ़ौिकिही सहाबुन जुलुमातुम बअजुहा फौ क बअजिन इज़ा अख़ रज य द हू लम यकद यराहा व मल्लम यज्अलिल्लाहु लहु नूरन फ़मा लहू मिन नूरം

और एक लौंग को हर दिन खाये और शुरू करे हैज़ के गुस्ल होने से और उन दिनों में उसका ज़ौज़ (पित) उस से सोहबत करता रहे।

**फ़ायदा-** मौलाना ने फ़रमाया और शर्त इस अमल की यह भी है कि लौंग रात को खाये और उस पर पानी न पिए।

6. अल-बरिउल मुसव्विर (बनाने वाले, सूरत बनाने वाले)

खासियत- ज्यादा से ज्यादा ज़िक्र करने से नयी-नयी सन्अतों का ईजाद आसान हो। अगर बांझ औरत सात रोज़ तक रोज़ा रखे और पानी से इफ्तार करे और इफ़्तार के बाद 21 बार पढ़े तो इन्शाअल्लाहु तआ़ला हमल करार पाये और औलाद हो।

6. हमल की हिफ़ाज़त

ط الله يَعْدُمُ مَا تَخْمِلُ كُلُ النَّيْ وَمَا تَغِيثُ الْآرَمُ مَا مُومَا تَزْدَادُ ط وَكُلُ الْمُحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ط وَكُلُ اللهِ عِنْدَةُ بِمِقْدَامٍ ه

अल्लाहु यअलमु मा तिहमलु कुल्लु उन्सा वमा तगीजुल अर्हामु
 व मा तज्दादु व कुल्लु शैइन अन्दिहू बिमिक्दारिनः (पारा 13, रुक्अ 8)

तर्जुमा- अल्लाह तआ़ला की सब ख़बर रहती है, जो कुछ किसी औरत को हमल रहता है (लड़का या लड़की) और जो कुछ रहम में कमी-बेशी होती है और हर चीज़ अल्लाह के नज़दीक एक ख़ास अन्दाजे से हैं।

ख़ासियत- अगर हमल गिर जाने का डर हो या हमल न ठहरता हो, तो यह आयत और ऊपर वाली आयत इन दोनों को लिख कर औरत के रहम पर बांधे, इन्शाअल्लाहु तआ़ला हमल महफ़ूज़ रहेगा और अगर न ठहरता होगा, तो करार पायेगा।

مُ يَالَيْهُا النَّاسُ التَّوُّا مِنْ كُمْرُانَ ذَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْعُ عَظِيْهُ

 या अय्युहन्नासुत्त क्रू रब्बकुम इन न ज़लज़लतस्सा अित शैअुन अज़ीम॰ (पारा 17, रुकूअ़ 8)

तर्जुमा- ऐ लोगो ! अपने रब से डरो (क्योंकि) यकीनन कियामत (के दिन का) ज़ल्ज़ला बड़ी भारी चीज़ होगी।

खासियत- हमल की हिफाज़त के लिए फायदेमंद है। हर नमाज़ के बाद तीन बार पढ़ा करे।

مد إذْ قَالَتِ أَمرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّى نَذَرُتُ لَكَ مَا فَ بَطْنِي مُحَرَّمًا فَ مَعْمَ اللَّهُ مَا فَالْمَا فَ بَطْنِي مُحَرَّمًا وَضَعَتُهَا قَالَتْ رَبِ إِنِي فَعَمَّ الْمَلْمُ مُنَا وَضَعَتُهَا قَالَتْ رَبِ إِنِي وَضَعْتُهَا اَنْكُى وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّكَ وَكُلِسُ اللَّكَ وَكُلِنَ اللَّهَ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعَلِّلُهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعَلِّلِ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعَلِّلُولُو اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعَلِّلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعَلِّلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللْمُعْلِمُ اللْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعِلَّمُ اللْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ الْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْمُ الْمُعْ

3. पारा 3, रुकूअ़ 12 से इज़ कालतिम र अ तु......बिगैरि हिसाब॰

खासियत- यह आयत हमल की हिफाज़त और बच्चों को आफ़तों और तबदीलियों और दूसरे ऐबों और बुरी नज़र से बचाये रखने के लिए है। इन आयतों को गुलाब और ज़ाफ़रान से हिरन की झिल्ली पर लिख कर हामिला औरत की दाहिनी कोख पर बांध दे, बच्चा होने तक बंधा रहे। इन्णाअल्लाहु तआ़ला तमाम आफतों से बची रहेगी। ﴿ ﴿ وَالَّتِيَ اَحُصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَنْنَا فِيهَا مِنْ رُوْحِنَا وَجَعَلُنها وَابْنَهَا اَيَةً وَالْتِيَ اَكُونُ وَابْنَها وَابْنَها اَيَةً وَالْتِيَ اَلْكُونُ وَالْتَعَالَىٰ اَلْتُكُونُ وَالْتَعَالَىٰ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَا لَاللّهُ وَلَّا لَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَّا لَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَّا لَاللّهُ وَلّهُ و

4 वल्लती अस्सनत फर्जहा फ न फ़ब्ना फीहा मिर्रीहेना व जअ़ल्नाहा वब्नहा आयतिल्लल आ़लमीम॰ इन न हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतंव वाहिदतन व अना रब्बुकुम फ़अ़बुदूनि॰ व तकत्त्र्ञ् अम्रहुम बैनहुम कुल्लुन इलैना राजिअुन॰ (पारा 17, रुक्अ़ 6)

खासियत- हमल की हिफाज़त और बच्चा सही व सालिम पैदा होने के लिये ये आयतें लिख कर शुरु हमल में चालीस दिन तक हामिला औरत के बांध दें, फिर खोल कर नवें महीने फिर बांधे, फिर पैदाइश के बाद तावीज़ खोल कर बच्चे के बांध दें।

सूरतुल हुजुरात (पारा 26)

ख़ासियत- काग़ज़ पर लिख कर दीवारों पर चस्पां कर दे तो आसेब न आए। लिख कर पिलाने से दूध बढ़े और हमल की हिफ़ाज़त रहे।

6. सूर: अल-हाक्का (पारा 29)

ख़ासियत- हामिला के बांधने से बच्चा हर आफ़त से बचा रहे। अगर बच्चा होने कें वक्त उसको पढ़ा हुआ पानी मुंह में लगाएं, तो उसको अक्लमंदी हासिल हो और हर मर्ज़ और हर आफ़त से, जिसमें बच्चे मुब्तला हो जाते हैं, बचा रहे और अगर रोग़ने ज़ैतून पढ़ कर बच्चे को मल दें तो बहुत फ़ायदा बख़ो और सब कीड़े-मकोड़े और मूज़ी जानवरों से बचा रहे और यह तेल तमाम ज़िस्मानी दर्दी को नफा देता है।

हमल या फलों के गिरने से बचाने के लिए यह लिख कर बांध
 दिया जाए-

عقوم الله وله ما سنن عياليل والهار وللواسي الربالله العلي العظيم

इन्नल्ला ह युम्सिकुस्समावाति वल् अर्ज अन् तजूला व लइन ज़ा ल ता इन अम्स क हुमा मिन अ ह दिम मिम बअदिही इन्नहू का न हलीमन गृफ़्रा॰ व लहू मा स क न फ़िल्लैलि वन्नहारि व हुवस्समीअुल अलीम वल बिसू फी कह्फिहिम सला स मि अतिन सिनी न वज्दादू तिस् अन व लाहौ ल व ला कुटवत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अजीम॰

8. या इसे किसी बर्तन पर लिख कर पिलाया जाए-

م السيم الله الرّفي المّفي المُعلَّى المُعلَّم المُعلَّى المُعلَى المُعلَّى المُعلَى المُعلَّى المُعلَى المُعلَّى المُعلَى المُعلَّى المُعلَى المُعلَّى المُعلَى المُعلَّى المُعلَّى المُعلَى المُ

9. अल-मुब्दी उ (पैदा करने वाले)

ख़ासियत- हामिला के पेट पर रात के आख़िरी हिस्से में पढ़े तो हमल महफ़ूज़ रहे और गिरे नहीं।

#### 7. विलादत में आसानी

ا النَّهَا وَكُنَا النَّهَا وَكُنَا أَنْفَقَتْ لُو وَاذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ وَإِذَا الْأَسْصُ مُدَّتُ وَالْعَبَا وَكُنَا وَكُنَا الْمُعَالِمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

1. इज़स्समाउन शक्कतः व अज़िनत लिर ब्बिहा व हुक्कतः व इज़ल अर्जु मुद्दत व अल्कत मा फ़ीहा व तख़ल्लतः (पारा 30, रुक्झ 9)

तर्जुमा- जब आसमान फट जाएगा और अपने रब का हुक्म सुन लेगा और वह (आसमान) इसी लायक है और जब ज़मीन खींच कर बढ़ा दी जाएगी और वह (ज़मीन) अपने अन्दर की चीज़ों को (यानी मुर्दों को) बाहर उगल देगी और ख़ाली हो जाएगी।

ख़ासियत- इन आयतों को लिख कर विलादत की आसानी के लिए बायों रान में बांध दें। इन्शाअल्लाहु तआ़ला बहुत आसानी से विलादत होगी, मगर विलादत के बाद तावीज़ को फ़ौरन खोल देना चाहिए और उसी औरत के सर के बाल की धुनी मक़ामे ख़ास पर देना विलादत में फ़ायदेमंद है।

ظ تُلُمَنُ يَتُرُمُ تَكُمُ مِنَّ السَّمَاءَ وَالْاَنْضِ اَمَنْ يَمُلِكُ السَّمُعَ وَالْاَئِصَاسَ وَمَنْ يُخْرِجُ اَلَى مَنَ الْمَيْتِ وَيُغْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْمِيَّ وَمَنْ يُنَكِّرُ الْمَسُوطَ لَيَعُولُونَ اللهُ وَقُلُ اَفَلُ اَفَلَ مَتَّعُونَ ه

2. क़ुल मंय्यर्जुकुकुम मिनस्समाइ वल अर्जि अम्मंय्यम्लिकुस्सम अ वल अब्सा र व मंय्युख़्रिजुल हय य मिनल मिय्यित व युख्रिजुल मिय्यत मिनल हिय्य व मंय्युदब्बिक्ल अम्र फ स यकूलूनल्लाहु फ़्कुल अ फ ला तत्तकून (पारा 11, ठकूअ 9) खासियंत- यह आयत बिलादत में आसानी के लिए और कान के दर्द और रिज्क (रोज़ी) की आसानी के लिए है मीठे कद्दू के पोस्त पर स्याही से लिख कर बच्चा जनने के दर्द वाली औरत के दाहिने बाजू पर बांध देने से विलादत में आसानी होती है और क़लईदार तांबे की तश्तरी पर अर्के गुंदना से लिख कर साफ़ शहद से धोकर आग पर पका कर, जिसके कान में दर्द हो, तीन बूदें छोड़ दें। इन्शाअल्लाहु तआ़ला नफ़ा हो और जो काग़ज़ पर लिख कर नीले कपड़े में तावीज़ बना कर दाहिने बाजू पर बांधे, रोज़ी मिलने में उसके लिए आसानी हो।

مل آوَكَمْ يَدَالَّذِيْنَ كَفَرُوُااَنَّ التَّمُواتِ وَالْاَمُ ضَ كَانَتَا رَنْقَافَعَتَفُنْهُا وَ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلُّ تَتَى عَلَيْهُا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلُّ تَتَى عَلَمَ عَلَيْ الْمَاكُولُولُولُونَ ٥

3. अ व लम यरल्लज़ी न क फ़ रू अन्नस्समावाति वल अर ज़ कानता र त कन फ़ फ़तक्नाहुमा व जज़ल्ना मिनल माइ कुल् ल शैइन हय्यिन अ-फ़ ला यूमिनून॰ (पारा 17, रुकूआ़ 3)

ख़ासियत- जो औरत बच्चा जनने के दर्द में मुब्तला हो, उसके पेट या कमर पर उसको दम कर दे या लिख कर बांध दे तो विलादत आसानी से हो।

4. बच्चा जनने के दर्द को दूर करने के लिए-जिस औरत को बच्चा जनने का दर्द तक्लीफ़ दे तो पर्चा काग़ज़ में यह आयत लिखे-

وَٱلْفَتُ مَا نِيهَا وَتَحَلَّتُ ۗ وَاذِ نَتُ لِرَيِّهَا وَحُقَّتُ ٱهْيًا ٱشْرَاهَيًّا

व अल्कृत माफ़ीहा व तख़ल्लत व अज़िनत लिर ब्बिहा व हुक्कृत अस्यन अष्टरा अहरयन०

और पर्चे को कपड़े में लपेटे और उसकी बायीं रान में बांध दे तो

आमाले क़ुरआनी

वह जल्दी जनेगी।

5. अगर अव्वल सूर: इन्शिकाक से हुक्कत तक मीठी चीज पर पढ़े और हामिला को खिलाए तो भी जल्दी जने।

#### 8. दूध बढ़ना

1. सूरतुल हिज्र (पारा 13)

खासियत- जो शब्स उसको ज़ाफ़रान से लिख कर किसी औरत को पिलाए उसका दूध बढ़ जाए। सूर: यासीन को लिख कर पिलाने से दूध पिलाने वाली औरत का दूध बढ़ जाए।

2. सूरतुल हुजुरात (पारा 26)

खासियत- कागृज़ पर लिख कर दीवार पर चस्पां कर दे तो आसेब न आए, लिख कर पिलाने से दूध बढ़े और हमल महफ़ूज़ रहेगा, इन्शाअल्लाहु तआ़ला।

#### दूध छुड़ाना

सूर: बुरूज (पारा 30)

ख़ासियत- जिसका दूध छुड़ाना मंज़ूर हो, उसके बांध दे, वह आसानी से दूध छोड़ दे।

### 10. औलादे नरीना (लड़कों) का नेक होना

1. सूर: अअ्ला (पारा 30)

खासियत- शुरू महीने हमल में अगर औरत की दाहीनी पसली पर यह सूर: लिख दे तो इन्शाअल्लाहु तआ़ला लड़का पैदा हो। 2. ऐसी औरत के लिए जो लड़का न जनती हो-जो औरत सिवाए लड़की के लड़का न जनती हो, तो हमल पर तीन महीने गुज़रने से पहले हिरन की झिल्ली पर जाफ़रान और गुलाब से इस आयत को लिखे-

ٱللهُ يَعْلُوا عَيْلُ كُلُ أَتْنَى وَمَا تَغِيْضُ أَلَا مُحَامُومَا تَنْوُدُهُ

وَكُلُّ شَمْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَاحٍ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَيِيْرُ الْمُتَعَالِ

अल्लाहु यअ़लमु मा तिह्मलु कुल्लु उन्सा व मा तग़ीज़ुल अर्हामु व मा तज़्दादु व कुल्लु शैइन भ्रिन्दहू बिमिक्दारिन आ़लिमुल ग़ैबिवश्शहादितल कबीरुल मुतआ़लि॰

और इस आयत को लिखे-

يَا مَكِرِتَكَالْنَانَتَيْرُكَ بِعُكَامِر إِنسُمُ فَيَحَيْ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ تَبْلُ سَيِبًا "

या ज़ क रिय्या इन्ना नुबिश्शिर क बिगुलामि-नि-स्मुहू यह्या लम नज्ञल लहू मिन कब्लु समिय्याः फिर यह लिखे-

ريحتي يَرْبَعَ دَعِينُ عَمَا أَنْنَا صَالِحًا طَوِيْلَ الْعُمُورِ عِيْقَ مُحَمَّدِ بِاقَالِهُ

बिहिक्कि मर याम व औसा इब्निन सालिहन तिवलल् उम्रि बिहिक्कि मुहम्मदिवव आलिही॰

फिर इस तावीज़ को हामिला बांधे रहे।

- 3. लड़का पैदा होने के लिए- और यह भी उसी एतिमार ताले शाल्स ने मुझको ख़बर दी है कि जो औरत सिवाए लड़की के लड़का न जनती हो, उसके पेट पर गोल लकीर खींचे और सत्तर बार उगंली फेरने के साथ 'या मतीनु कहे।
  - 4. नेक लड़का पैदा होने के लिए- पूरी सूर: यूसुफ लिख कर

हामिला के तावींज़ बांध दे, लड़का, नेक और दीनदार पैदा हो।

5. अल-मृतकब्बिर (तकब्बुर करने वाले)

खासियत- बहुत ज़्यादा पढ़ने से बुज़ुर्गी में बरकत हो और मिलन की रात में बीवी के पास जाकर मुबाशरत से पहले दस बार ज़िक्र करे तो लड़का, नेक पैदा हो।

6. सूर: फज़ (पारा 30)

खासियत- आधी रात में पढ़ कर जिमाज़ करने से औरत नेक-बख़्त पैदा हो।

7. अल-बर्र (नेक कार)

ख़ासियत- अगर सात बार पढ़ कर बच्चे पर दम किया करे तो नेक-बख़्त उठे।

### 11. बच्चों की हिफ़ाज़त

1. इज़ का ल तिम र अ तु ज़िम रा न से बिग़ैरि हिसाब तक وَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

ख़ासियत- अगर मुश्क व जाफरान से लिख कर तांबे या लोहे की नलकी में रख कर बच्चे के गले में लटका दिया जाए तो रोने और डरने और बुरे ख़ाब देखने से बचा रहे और मां के थोड़े दूध से पेट भर जाए और अगर दूध कम हो तो बढ़ जाए और बच्चा ख़ूब पले-बढ़े।

सूर: जासिया (पारा 25)

खासियत- बच्चे की पैदाइश के वक्त इसको लिख कर बांधने से तमाम आसेब व तक्लीफ़ देने वाले जानवरों से बचा रहेगा।

3. इन्नी तवक्कल्तु अलल्लाहि से अला कुल्लि शैइन हफीज़॰ तक إِنَّ تَرَكَّلُتُ عَلَىٰ اللهِ " عَالَ كُلِّ شَيْءٍ حَنِيْظٌ هُ (पारा 12, रुक्झ 5) ख़ासियत- तावीज़ बना कर बच्चे के गले में डालने से जितने मर्ज़ बच्चों को हो जाते हैं, सबसे हिफ़ाज़त रहती है।

4. सूरः इब्राहीम अ़ला निबय्यिना व अ़लैहिस्सलामु॰ (पारा 13)

ख़ासियत- सफ़ेद रेशम के टुकड़े पर इसको वुज़ू करके लिख कर लड़के के गले में बांध दे तो रोना-डरना और बुरी नज़र, सब दूर हो जाए और दूध छोड़ना आसान हो।

सूरः बलद (पारा 30)

ख़ासियत- पैदाइश के वक्त लिख कर बच्चे के बांध देने से सब तक्लीफ़ देने वाले जानवर और पेचिश से मह्फूज़ रहे।

### 12. बच्चों का पलना-बढ़ना

عل اَلَّذِي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَدٌ وَبَدَ أَخَلُقَ الْإِنْسَانِ مِنَ طِيُنِ ۗ ثُمَّ حَمَّلَ نَسُلَهُ مِنْ سُلِكَةٍ مِن مَّاءٍ مَّلِكِينَ ۚ ثُمُّ سَوَّا الْأُونَى مِنْ طَيْهِ مِن ثُوفِهِ وَجَمَّلَ لَكُ هُوالشَّمْعَ وَالْاَبْصَامَ وَالْاَفْعِدَةَ \* قَلِيكًا مَّا تَشْبُكُرُونَ

1. अल्ल जी अह्स न कुल ल शैइन ख़ल्क हू व ब द अ ख़ल्कल इन्सानि मिन तीन, सुम म ज अ ल नस्लहू मिन सुला लितम मिम माइम महीन, सुम म सव्वाहु व न फ ख़ फ़ीहि मिर्छिहिही व ज अ ल लकुमुस्स म् अ वल् अब्सा र वल्अ़फ्इ द त क़लीलम मा तक्कुरून॰

(पारा 21, रुक्अ 14)

खासियत- जब बच्चे को पैदा हुए सत्तर दिन गुजर जाएं, इसकी शीशे के बर्तन में लिख कर बारिश के पानी से धोकर दो हिस्से करे। एक हिस्सा उस बच्चे के खाने की चीज़ में मिलाये और एक हिस्सा बोतल में रख छोड़े और सात दिन तक उसमें से बच्चे को पिलाये और मुह को मले। इन्गाअल्लाहु तआ़ला ख़ूब पले-बढ़े।

#### 13. जिमाअ़ की ताकृत

1 जिमाअ की ताकत पाने के लिए-हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि से ज़िक्र किया गया कि फ्लां शब्स ने निकाह किया, मगर औरत पर कादिर न हुआ। आपने दो अंडे जोश दिए हुए मंगाये और छिल्का उतार कर एक पर यह आयत लिखी-

# وَالسَّمَاءَ بَنَيْنُهَا بِآبِيدٍ قَ إِنَّا لَمُ سُعُونَ ٥

वस्समा अ बनैनाहां बि अयदिंव्व इन्ना ल मूसिअून。

और मर्द को खाने के लिए दे दिया और दूसरे पर यह आयत लिखी-

# وَالْإِرْضَ فَرَشِّنْهَا نَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ٥

वल अर ज फरण्नाहा फनिअमल माहिदून。

और वह औरत को खाने के लिए दे दिया और कहा कि अब मतलब हासिल करो चुनांचे वह कामियाब रहा।

### 14. लड़के का ज़िंदा न रहना

1. उस औरत के लिए जिसका लड़का ज़िंदा न रहे- और उस शख़्स ने, जिस पर एतिमाद है, ख़बर दी है कि जिस औरत का लड़का ज़िंदा न रहता हो, तो अजवाइन और काली मिर्च ले, दोनों चीज़ों पर दोशंबा की दोपहर को चालीस बार 'सूर: वश्शम्स' पढ़े और हर बार दरूद शरीफ़ पढ़ कर शुरू करे और उसी पर ख़त्म करे, उसको हर दिन औरत खाया करे, हमल के दिन से लड़के के दुध छुड़ाने तक।

. .

15. छिपी बातों का मालूम करना

مِ اللهُ يَعُكُومًا عُمْ يُلُكُ كُلُ أُنْتَىٰ تَا الْحَجِبُ يُولِلْمُتَعَالِ \*

í अल्लाहु यअ्लमु मा तिह्मिलु कुल्लु उन्सा से अल-कबीरुल मुताआ़लि- तक (पारा 13, रुक्अ़ 8)

तर्जुमा- अल्लाह तआ़ला को सब ख़बर रहती है, जो कुछ किसी औरत को हमल रहता है (लड़का या लड़की) और जो कुछ रहम में कमी-बेशी होती है और हर चीज़ अल्लाह के नज़दीक एक ख़ास अन्दाज़े से है। वह तमाम छिपी और ज़ाहिर चीज़ों का जानने वाला है, सबसे बड़ा आ़लीशान है।

खासियत — जो शख़्स किसी छिपी बात को मालूम करना चाहे, जैसे हामिला के पेट में क्या है या दफ्न किया हुआ ख़ज़ाना कहां है या कोई चीज़ दफ्न करके भूल गया, उसकी जगह मालूम करनी है या ग़ायब कब तक आयेगा या मरीज़ कब तक अच्छा हो जाएगा तो वुज़ू करके इत्र लगाये और पीर के दिन रोज़ा रखे और रात को वुज़ू करके सोए और मंगल के दिन सूरज निकलने से पहले इन आयतों को एक हरे कपड़े पर ज़ाफरान और गुलाब ख़ालिस से लिखे, फिर उस कपड़े को अ़द व अंबर से धूनी देकर उसको एक डिब्बे के अन्दर बन्द कर दे, इस तरह कि न कोई आदमी उसको देखे और न चांद, सूरज का सामना हो। जब बुध की रात हो तो इशा की नमाज़ पढ़कर उस डिब्बे को हाथ में लेकर यों कहे—

ؘؽٵۼٳڵڡڵڬۏێٵٮؾؚڣؚٵڵٳٛؠؙۅ۫ڔؽٵڡۜڽؙۿؙؗۅؘۼڮڪؙڵۺؽٛۦ؞ٟۛڡۜٙ؞ؽڒۜٳڟڸۼڹؽؙۼڬ ڪُڵؚڡٵٲڔۥ۫ؽۮؙٳڹۜڬۼڮۘڝؙؙڵڞؙڕڎؽڕؽڔؿ

या आ़लिमल ख़िफ़्याति फ़िल उमूरि या मन हु व अ़ला कुल्लि शैइन क्दीर इत्तलिअ़नी अ़ला कुल्लि मा उरीदु इन्न क अ़ला कुल्लि शैइन क्दीर॰ फिर अल्लाह का ज़िक्र करता हुआ सो जाए। ख़्वाब में कोई चाही बात बतला जाएगा। अगर उस रात को नज़र न आए तो जुमरात को रोज़ा रख कर जुमा की रात में इसी तरह करे, इन्शाअल्लाहु तंज़ाला ज़रूर कोई न कोई ख़्वाब में उसको ख़बर देगा।

# रोज़ी और कुर्ज़ का अदा करना

1. कर्ज का अदा करना

 कुलिल्लाहुम म मालिकलमुल्कि तुअ् तिल मुल क मन तशाउ व तिन्ज्अल मुल क मिम्मन त शाउ व तुअ़िज्जु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल ख़ैरु इन न क अ़ला कुल्लि शैइन क्दीर॰

(पारा 3, रुक्अ 11)

तर्जुमा- (ऐ मुहम्मद!) आप यों किहए कि ऐ अल्लाह! मालिक तमाम मुल्क के, आप मुल्क जिसको चाहें दे देते हैं और जिस से चाहें आप मुल्क ले लेते हैं और जिसको चाहें बा-इज़्ज़त कर देते हैं, और जिसको आप चाहें, ज़लील कर देते हैं। आप ही के इख़्तियार में सब भलाई है। बेशक आप हर चीज पर पूरी क़दरत रखने वाले हैं।

**खासियत** – कर्ज़ अदा करने के लिए सात बार सुबह व शाम पढ़ लिया करे तो इन्शाअल्लाहु तआ़ला कर्ज़ अदा हो जाएगा।

المُدْمَرُ إِنْ زَلَ عَلَيْكُ مُرْضِ المعنى الْعَرِ نا وَاللَّهُ عَلِيْمٌ لَهِ الصَّالُونِ الصَّلُونِ

2. पारा 4, रुक्अ़ 7 में सुम् म अन् ज ल अलैकुम मिम् बअ्दिल गम्मि से वल्लाहु अ़लीमुम बिजातिस्सुदूरः तक।

तर्जुमा- फिर अल्लाह तआ़ला ने इस गम के बाद तुम पर चैन भेजी यानी ऊंघ कि तुममें से एक जमाअ़त पर तो उसका ग़लबा हो रहा था और एक जमाअत वह थी कि उनको अपनी जान ही की फ़िक्र पड़ रही थी। वे लोग अल्लाह तआ़ला के साथ सच्चाई के ख़िलाफ सोचने लगे थे, जो कि सिर्फ बेवकूफी का ख़्याल था। वे यों कह रहे थे कि हमारा कुछ इख़्तियार चलता है? (यानी कुछ नहीं चलता) ! आप फ़रमा दीजिए कि इख़्तियार तो सब अल्लाह ही का है। वे लोग अपने दिलों में ऐसी बात छिपाये रखते हैं, जिसको आप के सामने (खुल कर) ज़ाहिर नहीं करते। कहते हैं कि अगर हमारा कुछ इंक्तियार चलता (यानी हमारी राय पर अमल होता) तो हम (में जो मक्तूल हुए, वे) यहां मक्तूल न होते। आप फरमा दीजिए कि अगर तुम लोग अपने घरों में भी रहते, तब भी जिन लोगों के लिए कृत्ल मुक्दर हो चुका था, वे लोग उन जगहों की तरफ निकल पड़ते, जहां वे (कृत्ल हो-हो कर) गिरे हैं और जो कुछ हुआ, इस लिए हुआ ताकि अल्लाह तआ़ला तुम्हारे बातिन की बात (यानी ईमान) की आज़माइश करे और ताकि तुम्हारे दिलों की बात को साफ कर दे और अल्लाह तआ़ला बातिन की सब बातों को ख़ूब जानते हैं और बेशक हमने तुमको ज़मीन पर रहने की जगह दी और हमने तुम्हारे लिए उसमें ज़िंदगी का सामान पैदा किया। तुम लोग बहुत ही कम शुक्र करते हो।

खासियत – रोज़ी बढ़ाने के लिए इन आयतों को शुरू महीने के जुमा से चालीस जुमा तक मिरिब के बाद ग्यारह बार पढ़े और इस दूसरी आयत यानी- अामाल कुरआती وَلَقَدُ مُلَنَّحُهُ فِي الْأَمْضِ وَجَعَلْنَا لَكُو فِيهَا مَعَالِثَ وَلِيكًا مَّا اَشْكُرُونَ ٥

व ल कर मक्कन्नाकुम फ़िल अर्ज़ि व जअ़ल्ना लकुम फ़ीहा मज़ाइ श क्लीलम मा तश्कुरूनः (पारा ८, रुक्अ़ ८)

को हर जुमा के बाद कागज़ पर लिख कर कुए में डालता जाए। पूरी उम्मीद है कि इन्शाअल्लाहु तआ़ला इस अमल से ग़नी व मालदार हो जाएगा। अगर कुर्ज़ हो तो अदा हो जाएगा।

3. सूर: कह्फ़ (पारा 15)

खासियत- इसको लिख कर एक बोतल में रख कर घर में रखने से मुहताजी और कर्ज़ें से बे-ख़ौफ़ रहे और उसके घर वालों को कोई तक्लीफ़ न दे सके और जो अनाज की कोठी में रख दे सब ख़तरों से बचा रहे।

सूर: तह्रीम (पारा 28)

खासियत- मरीज पर दम करने से दर्द को सुकून और मिरगी वाले को फायदा हो और जिसको नींद न आती हो, नींद आ जाए और मुद्दतों का कर्ज़ अदा हो।

2. बरकत होना

 और जो शख़्स सूर: अल-हिज़ को जेब में रखे, उसकी कमाई में बरकत हो और मामलों में कोई शख़्स उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ न करे।

### 3. ज्यादा से ज्यादा सुख-चैन

- सूर: 'इन्ना अन्जल्नाहु' और सूर: 'क़ुल या अय्युहल काफिरून' और सूर: 'क़ुल हुवल्लाहु अ हद' ग्यारह-ग्यारह बार पाक पानी पर दम करके नये कपड़े पर छिड़क दे, तो उसके इस्तिमाल तक सुख-चैन में रहे।
  - 2. मालिकल मुल्कि (बादंशाही का मालिक)

आमाते क़ुरआनी

खासियत- इसे हमेशा पढ़े तो माल व तवंगरी हासिल हो।

3. अल-मुग्नी (तवंगर करने वाले)

खासियत- हजार बार पढ़े तो तवगरी हासिल हो।

## 4. भूल-प्यास खत्म करने के लिए

1. सूरः इख़्लोस (पारा 30)

खासियत- जो शख़्स हमेशा इसको पढ़ा करे, हर किस्म की भलाई हासिल हो और हर किस्म की बुराई से बचा रहे और जो भूख में पढ़े तो पेट भर जाए, और जो प्यास में पढ़े, प्यास मिट जाए।

और अगर ख़रगोश की झिल्ली पर लिख कर अपने पास रखे, कोई इन्सान व जिन्न व तक्लीफ़ पहुंचाने वाला जानवर उसके पास न आए।

2. पूरी सूरः वाकिआ़ (पारा 27, रुकूआ़ 14)

खासियत- हदीस में है कि जो शख़्स इस सूर: को रात के वक़्त एक बार पढ़ लिया करे, वह कभी भूखा न रहेगा।

مَد: وَإِذِاسُتَسُقُ مُوسَى لِقَوْمِ فَقُلْنَا اضْرِبَ لِعَصَاكَ الْحَجَرَطَ فَانْفَجَرَطَ فَانْفَجَرَطَ فَانْفَجَرَكُ الْمَاسِ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَسْرُةً عَيْنًا وقَدْعَلِمَ كُلُّ الْنَاسِ مَتْشَرَبَهُ مُو كُلُواُوَ اشْسَرَ بُوا مِنْ مِّ ذِقِ اللهِ وَلَا تَعْتُوْلِقِ الْمَامُضِ مُفْسَدِ الْنِينَ ٥

3. व इज़िस्तस्का मूसा लिकौमिही फ कुल्नज़िरब बिअसा केल ह ज र फन्फ ज रत मिन्हुस्नता अशर त ऐना कद अलि म कुल्लु उनासिम मशरब हुम कुलू वशरबू मिरिज़िल्लाहि व ला तअसौ फिल अर्जि मुफ्सिदीन०

(पारा 1, रुक्अ 7)

तर्जुमा और जब (हज़रत) मूसा ने पानी की दुआ मांगी अपनी कौम के वास्ते, उस पर हमने हुक्म दिया कि अपने इस असा (इंडा-लाठी) को फ्ला पत्थर पर मारो॰ पस फ़ौरन उससे फूट निकले बारह चश्मे। मालूम कर लिया हर शख़्स ने अपने पानी पीने की जगह, खाओ और पियो अल्लाह आमाले कुरआनी

तआला की रोज़ी से और हद से मत निकलो फ़साद करते हुए ज़मीन में।
स्वासियत- जिसको सफ़र में पानी न मिले या ऐसे मर्ज़ में मुब्तला
हो, जिसमें पानी ज़्यादा पिए और प्यास न बुझे तो इन आयतों को मिट्टी
के किसी चिकने बरतन में जो तेल या घी से चिकना हो गया हो या कांच
या पत्थर के बर्तन पर लिख कर रबी के बारिश के पानी से धोकर-एक
शीशी में भर कर तीन दिन रहने दे। फिर उसमें लाल बकरी का दूध मिला
कर आंच पर उसको गाढ़ा करे। प्यास में सुबह के वक्त दो दिरहम और
मरीज़ सोते वक्त उतना ही पिया करे।

# ١ وَلَهُ مَا سُكَنَ فِي الَّذِلِ وَالنَّهَا رُّوهُ هُوالسَّمِيمُ الْعَرِايمُ ٥

4. व लहू मा स क न फ़िल्लैलि वन्नहारि व हुवस्समीञ्जल अलीम。 (पारा 7, रुक्अ 8)

तर्जुमा – और अल्लाह ही की मिल्क है सब कुछ, जो रात में और दिन में रहते हैं और वही है बड़ा सुनने वाला, बड़ा जानने वाला।

खासियत- यह आयत गुस्से को ठंडा करने और प्यास बुझाने और रंज दूर करने के लिए है और अगर खड़ा हो तो बैठ जाए और बैठा हो तो खड़ा हो जाए और यह आयत ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े।

5. अस्समदु (बे-नियाज़)

खासियत- रात के आखिर में एक सौ पचीस बार पढ़े, तो सिद्क और सिद्दीकियत की निशानियां जाहिर हों और जब तक इस का ज़िक्र करता रहे, भूख का असर न हो।

### 5. बे-मशक्कृत रोज़ी

 सूरः प्रातिहा एक सौ ग्यारह बार पढ़ कर बेड़ी-हथकड़ी पर दम करने से कैदी जल्दी रिहाई पाये। रात के आख़िर में 41 बार पढ़ने से बे-मशक्कत रोज़ी मिले।

2. सूर: यासीन

खासियत- जिस ज़रूरत के लिए 41 बार पढ़े, वह पूरी हो, डरा हुआ हो, अम्न में हो जाए या बीमार हो, चंगा हो जाए या भूखा हो, पेट-भरा हो जाए।

6. रोज़ी बढ़ाने के लिए تُعَرَانُزُلَ عَلَيْكُونِ نُهُونِ أَبْعَالِهِ أَلْغَيْرِ آمَنَهُ تُعَاسًا يَغْشَى طَالِقِتَ مِنْكُوْ وَكَالِئُفَةُ ثَكَدُا هَـمَيْهُمُ انْفُسُهُمُ يُظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرَا كَيَّ ظُنَّ الْجَاهِلِيَّةِ لِمَنْفُولُوْنَ هَلْ لَكَامِنَ الْأَمْرِمِنْ شَكَىٰ يَمُ قُلُ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ بِللهِ مِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُنِهِمْ قَالَا يُبُلُ وْنَ لَكَ مَ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْئٌ ثَمَا قُتِلْنَا هُمُنَا وقُلْ لَوْكُنْتُمْ فِي بُيُوْتِكُمُ لَهِ زَالَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهُمُ الْقَتُلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِ مَة وَلِيسَبُتِلَ اللهُ مَا فِي صُدُورِكُو وَلِيُمَجِّصَ مَا فَيْ قُلُونِ كُونِ فَاللَّهُ عَلِيمٌ لِينَاتِ الصُّلَّاوَيِ ٥

1. सुम म अन ज् ल अलै कुम से वल्लाहु अलीमुम बिजातिस्सुदूर。 (पारा 4, रुक्अ 7) तक

**ख़ासियत** - रोज़ी बढ़ाने के लिए इन आयतों को शुरु महीने के ज़ुमा से चालीस जुमा तक, मिरब के बाद ग्यारह बार पढ़े और इस दूसरी आयत وَلَقَدُمُ جَعَّنَكُمُ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلُنَا لَكُمُ فِيهَا مَعَايِشٌ \* وَلِيلُوَّا تَشْكُرُونَ ٥ - यानी

व लक्द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्ज़ि व जज़ल्ना लकुम फीहा मआयि (पारा ८, रुकुअ ८) श क्लीलम मा तश्कूरूने

को हर जुमा को काग़ज़ पर लिख कर कुएं में डालता जाए। पुरी उम्मीद है कि इन्शाअल्लाहु तआ़ला इस अ़मल से ग़नी और तवंगर हो  अल्लाहु लतीफ़ुम बि अ़ि बादि ही यर्जुकु मंय्यशाउ व हुवल कविय्युल अज़ीज़
 (पारा 25, ठकूअ 3)

तर्जुमा- अल्लाह तआ़ला अपने बन्दों पर मेहरबान है, जिसको चाहता है, रोज़ी देता है और वह ताकृत वाला ज़र्बदस्त है।

खासियत- रोज़ी बढ़ाने के लिए नमाज़ के बाद ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करे।

عل وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَحَسُبُهُ وَإِنَّ اللهَ بَالِغُ اَمْرِهِ وَقَلْ جَعَلَ اللهُ ا

व मंय्य त वक्कल अलल्लाहि फ हु व हस्बुहू इन्नल्ला ह बालिगु
 अम्रिही कद ज अ लल्लाहु लिकुल्लि शैइन कद्रा०

(पारा 28, रुकूअ 17)

तर्जुमा- और जो शख़्स अल्लाह पर तवक्कुल करेगा तो अल्लाह तआ़ला उसके लिए काफ़ी है। अल्लाह तआ़ला अपना काम पूरा करके रहता है। अल्लाह तआ़ला ने हर चीज़ का अन्दाज़ा (अपने इल्म में) मुक्ररर रखा है।

खासियत- रोज़ी की ज्यादती के लिए और जिस मुहिम में चाहे उसको पढ़े, इन्शाअल्लाहु तआ़ला तंगदस्ती दूर हो जाएगी और मुहिम आसान होगी।

4. पूरी सूर: मुज़्ज़म्मिल (पारा 29, रुक्झ 13)

खासियत- रोज़ी बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसकी तर्कीब यह है कि एक चिल्ले तक हर दिन तैशुदा वक्त पर 11 बार दरूर शरीफ़ पढ़े, फिर ग्यारह मर्तबा 'या मुग्नी' पढ़े। इस के बाद ग्यारह मर्तबा सूर: मुज्ज़िम्मल शरीफ़ पढ़े और फिर आख़िर में भी ग्यारह बार दरूद शरीफ़ पढ़ ले।

जो इस अमल को करेगा, अल्लाह तआ़ला ग़ैब से उसकी तरह-तरह की मदद फरमाएगा।

5. आयतल कुर्सी मय बिस्मिल्लाह-खालिद्न तक, पूरी सूर: फलक मय बिस्मिल्लाह और पूरी सूर: नास और यह आयत-قُلْ لَّنْ يَبْصِيْبَنَّ إِلَا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا هُومَوْ لِانَاءَ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكَ لِللهُ وَلُيْ اللهُ فَلْيَتُوكُ وَاللهُ فَلْيَتُوكُ وَاللّهُ فَلْيَتُوكُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

. कुल लंय युसी बना इल्ला मा क त बल्लाहु लना हुव मीलाना व अलल्लाहि फल य त वक्कलिल मुअ्मिनून॰ (पारा 10 रुक्झ 13)

तर्जुमा- फरमा दीजिए हमको कोई हादसा नहीं पेश आ सकता, मगर वहीं जो अल्लाह तआ़ला ने हमारे लिए मुक्रिर फ्रमाया है। वह हमारा मालिक है और अल्लाह के तो सब मुसलमानों को अपने काम सुपुर्द रखने च्हिए।

ख़ासियत- जो शख़्स आयतल कुर्सी को हर नमाज़ के बाद पढ़ा करे, शैतान के वस्वसे और सरकश शैतानों की चालों व तक्लीफ़ों से बचा रहे और फ़कीर से ग़नी हो जाए और ऐसे तरीक़े से रोज़ी मिले कि उसक़ो गुमान भी न हो। और जो इसको सुबह व शाम और घर में जाने के वक़्त और बिस्तर पर लेटने के वक़्त हमेशा पढ़ा करे तो चोरी और इबने और जलने से अम्न में रहे और सेहत नसीब हो और हर किस्म के खौफ़ और अन्देश से बचा रहे और इसको ठीकरियों पर लिखकर ग़ल्ले में रख दे तो ग़ल्ला चोरी और घुन से बचा रहे और इसमें बरकत हो और जो इसको अपनी दुकान या मकान में किसी ऊंची जगह रख दे तो रोज़ी बढ़े और कभी फ़ाक़ा न हो और वहां चोर न आए और अगर सफ़र या किसी भयानक जगह रहने का इत्तिफ़ाक़ हो तो यह आयतल कुर्सी मय सूर: इख़्लास और

मुअव्वज्तैन और "कुल लंग युसीब ना" (आख़िर तक) पढ़कर अपने गिर्द दायरा खींच लिया जाए, इनशाअल्लाहु तआ़ला कोई तक्लीफ़ देने वाला

जानवर न पहुंच सकेगा।
﴿ قُلِ اللّٰهُ مِّ مَالِكَ الْمُلْكِ ثُونِ الْمُلْكِ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكِ مِحَنْ الْمُلْكِ مَنْ تَشَاءُ وَمِي الْمُلْكِ مِنْ الْمُلْكِ مَنْ تَشَاءُ وَمِي الْمُلْكِ مِنْ الْمُكَالِي وَوَالِحُ النَّكِ الْمُلْكِ مَنْ الْمُكَالِي وَوَالِحُ النَّكِ الْمُلَكِ وَلَيْكُمُ النَّكِ النَّكِ النَّكِ مَنْ الْمُكَالِي وَوَالِحُ النَّكِ النَّكِ النَّكِ النَّلِي فِي النَّهُ وَمُنْ الْمُكَالِي وَوَالِحُ النَّكِ وَالْمُلِكِ وَوَلِحُ النَّكِ النَّكِ النَّكِ وَالْمُلِكِ وَوَلِحُ النَّكِ وَالْمُوالِحُ النَّكِ وَالْمُلِكِ وَوَلِمُ النَّكِ وَالْمُلِكِ وَالْمُوالِحُ النَّلِكُ وَالْمُوالِحُولِ مُوالْمُولِ وَالنَّهُ وَالْمُولِ وَالنَّهُ وَالْمُولِ وَالنَّهُ وَالْمُولِ وَاللّٰمِي اللّٰمِي وَلَيْكُولِ مِنْ الْمُولِي وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِي وَلَيْكُولِ مُولِكُمُ النَّمِي وَلَيْكُولِ مُولِي اللّٰمُ اللّٰمِي اللّٰمِي اللّٰمُ اللّٰمِي وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُلِمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

مَنْ تَشَاءُ مِنْ مُنْ أَكُمُ مُنْ مُنْ أَكُمُ مُنْ أَكُمُ مُنْ أَكُمُ مُنْ أَكُمُ مُنْ أَكُمُ مُنْ أَنْ أَلَا فَي أَمُ اللهِ وَ وَ اللهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ و

عَلَيْنَا مَا لَهُوَا رِبُّوْنَ يَعِيْسَى (بُنَ مَرْيَدَهِ لَى اَسْتَطِيْمُ كَكُفَانَ يُكَوْلُ الْمَعَالَا الْمَعَالَا الْمَالِونَ كُنْدُو مُكُونِيْنَ ٥ قَالُوا مَنْ اللّهُ اللّ

7. इज कालल हवारिय्यून या ईसब न मर य म हल यस्तती अ रब्बु क अय्युनिज्ज ल अलैना माइदतम मिनस्समाइ कालत्त कुल्ला ह इन कुन्तुम मुअ् मिनीन कालू तुरीदु अन नाकु ल मिन्हा व तत्म इन्न कुलू बुना व न अल म अन् कद सदकतना व नकू न अलैहा मिनश्शाहिदीन का ल ईसब्तु मरयम अल्लाहुम म रब्बना अन्जिल अलैना माइदतम मिनस्समाइ तकूनु लना ईदल लिअव्विलना व आखिरिना व आयतम मिन क व वर्जुक्ना व अन्त खैरिजिकीन (पारा 7, रुकू अ 5)

तर्जुमा- वह वक्त याद के काबिल है, जबिक हवारियों ने अर्ज़ किया कि ऐ ईसा बिन मरयम (अ़लैहिस्सलाम)! क्या आपके परवरिवगर ऐसा कर सकते हैं कि हम पर आसमान से कुछ खाना नाज़िल फरमाए। आपने फरमाया कि ख़ुदा से डरो अगर तुम ईमानदार हो। वे बोले कि हम यह चाहते हैं कि इसमें से खाएं और हमारे दिलों को पूरा इत्मीनान हो जाए और हमारा यकीन और बढ़ जाए कि आपने हमसे सच बोला है और हम गवाही देने वालों में से हो जायें। ईसा बिन मरयम ने दुआ़ की कि ऐ अल्लाह! ऐ हमारे परवरिवगर ! हम पर आसमान से खाना नाज़िल फरमाइए कि वह हमारे लिए यानी हम में जो अव्वल हैं और बाद में हैं, सबके लिए एक ख़ुशी की बात हो जाए और आप की तरफ से एक निशानी हो जाए और आप हम को अता फरमाइए और आप सब अता करने वालों से अच्छे हैं।

ख़ासियत- ये आयतें रोज़ी के बढ़ाने और तंगी को दूर करने के लिए हैं। झाऊ की लकड़ी के बरतन में उनको वुज़ू करके लिखे, अपने पास रखे। जब ज़रूरत हो, उसमें पानी भरकर घर या खेत या बाग में छिड़के और अगर दिल चाहे तो तीन हफ़्ते लगातार वह पानी पिए। इन्शाअल्लाहु तआ़ला जान व माल में बरकत होगी।

ه وَلَقَدْ مَكَّنَاكُونِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَاكُمُ فِيهُا مَعَايِثَ قَلِيلًا مَا مَثْكُرُونَ عَلَيْ الْمَا مَثْكُرُونَ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَاللهُ وَلَيْكُمُ وَالْمُعَالِينَ عَلَيْكُمُ وَاللهُ عَلَيْكُمُ وَاللهُ عَلَيْكُمُ وَاللهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عِلْكُمُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَل

8. व लक्द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्ज़ि व जअ़ल्ना लकुम फ़ीहा मआ़इश क़लीलम मा तश्कुरुन॰ (पारा ४, रुक्अ़ ४)

तर्जुमा - और बेशक हमने तुमको ज़मीन पर रहने की जगह दी और हमने तुम्हारे लिए उसमें ज़िंदगी का सामान पैदा किया। तुम लोग बहुत ही कम शुक्र करने वाले हो।

खासियत- रोज़ी की ज़्यादती के लिए जुमा के दिन जब नमाज़ से

फारिग हो जायें, लिखकर दुकान या मकान में रखने से रोज़ी बढ़ती है। ﴿ قُلُمَنْ يَنْزُرُ كُكُورُ مِنَ النَّمَاءُ وَالْرُوْضِ المَّنْ كَلْكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيْرِمِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يَكَرَبُّوا لَامُوْ فَيَهُ عُوْلُوْنَ اللهُ \* فَقُلُ افْلَا تَتَقَوُنَ ٥ فَيَهُ عُوْلُونَ الله \* فَقُلُ افْلَا تَتَقَوُنَ ٥

9. क़ुल मंय्यर्जुक़ुकुम मिनस्समाइ वल अर्ज़ि अम्मंय्यम्लिकुस्सम अ वल अब्सार व मंय्युव्रिजुल हय य मिनल मय्यिति व युब्रिजुल मय्यि त मिनल हय्यि व मंय्युदब्बिरुल अम्र फ यकूलूनल्लाहु फ़कुल अ फ ला तत्तकून。 (पारा 11, रुक्अ 9)

तर्जुमा- आप किहए कि वह कौन है जो तुमको आसमान और ज़मीन से रोज़ी पहुंचाता है या वह कौन है जो कानों और आंखों पर पूरा इख़्तियार रखता है और वह कौन है जो जानदार को बे-जान से निकालता है और बे-जान को जानदार से निकालता है और वह कौन है जो तमाम कामों की तद्बीर करता है, सो ज़रूर वे यही कहेंगे कि अल्लाह (है) तो उनसे कहिए कि फिर (शिर्क से) क्यों नहीं परहेज़ करते।

ख़ासियत- यह आयत विलादत की आसानी और कान के दर्व और रोज़ी की आसानी के लिए हैं। मीठे कद्दू के पोस्त पर स्याही से लिखकर बच्चा जनने वाली के दाहिने बाज़ू पर बांध देने से विलादत में आसानी होती है और कलईदार तांबे की तक्तरी पर अर्के गुदनी से लिखकर साफ शहद से धोकर आग पर पका कर जिसके कान में दर्द हो, तीन कतरे छोड़ दे। इन्शाअल्लाहु तआ़ला नफा हो और जो काग़ज़ पर लिखकर नीले कपड़े में तांवीज बनाकर दाहिने बाजू पर बांधे, रोज़ी की चीज़ें उसके लिए आसान हों।

10. सूर: यूसुफ़ अला निबय्यिना व अलैहिस्सलाम

(पारा 12, रुक्अ 11)

ख़ासियत- जो श़ख़्स इस को लिखकर पिए, उसकी रोज़ी बढ़े और हर आदमी के नज़दीक कृद्र के कृषिल हो।

11. सूरः नम्ल (पारा 19)

खासियत- जो शब्स उसको हिरन की झिल्ली पर लिख कर बनाये हुए चमड़े में रखकर अपने पास रखे कोई नेमत उसकी ख़त्म न हो और अगर संदूक में रख दे, तो उस घर में सांप-बिच्छू, दरिंदा और कोई तक्लीफ़ देने वाला जानवर न आए।

12. सूर: फ़तह (पारा 26)

ख़ासियत- रमज़ान शरीफ़ के चांद को देखते वक्त तीन बार पढ़ने से तमाम साल रोज़ी बढ़े, लिखकर जंग के वक्त पास रखने में अम्न में रहे और जीत हो जाए। कश्ती में सवार होकर पढ़ने से डूबने से बचा रहे।

13. सूर: काफ़ (पारा 26)

ख़ासियत- जिस घर में पढ़ी जाए, उसकी दौलत कायम रहे। 14. सूर: वाकिआ (पारा 27)

खासियत- लिखकर बांधने से बच्चा आसानी से पैदा हो। वुजू के साथ सुबह व शाम पढ़ने से तंगी व प्यास दूर हो।

عظ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ دِزْقَهُ فَلْيُنْفِقُ مِسَّآ أَنَهُ اللهُ عَلَيْكِفُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ يَشُورُاه

15. व मन क़ुदि र अलैहि रिज़्कुहू फलयुन्फिक़ मिम्मा आताहुल्लाहु ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला मा आताहा स यज अ़लुल्लाहु बअ़ द अ़ुसरिन युसरा॰ (पारा 28, हक्स 17)

तर्जुमा- और जिसकी आमदनी कम हो, उसको चाहिए कि अल्लाह

तआ़ला ने जितना उसको दिया है, उसमें से ख़र्च करे। अल्लाह तआ़ला किसी शख़्स को इससे ज़्यादा तक्लीफ़ नहीं देता, जितना उसको दिया है। अल्लाह तआ़ला तंगी के बाद जल्दी फ़रागृत भी देगा (गो ज़रूरत के मुताबिक़ सही)।

खासियत- जिसकी रोज़ी तंग हो, गुनाहों से तौबा करे और नेक कामों का इरादा करे और जुमा की रात की आधी रात को उठ कर इस्तिग्फार सौ बार दरूद शरीफ सौ बार यह आयत सौ बार, फिर दरूद शरीफ सौ बार पढ़ कर सो रहे। ख़्वाब में मालूम हो जाएगा कि क्या तद्बीर करे कि रोज़ी की तंगी दूर हो।

16. सूर: नून (पारा 29)

खासियत- नमाज़ में पढ़ने से फ़क्र व फ़ाक़ा दूर हो।

17. सूर: मुज्ज़िम्मल (पारा 29)

खासियत- इसको पढ़ने से रोज़ी बढ़े।

18. सूर: आ़दियात (पारा 30)

खासियत- लिखकर पास रखना रोज़ी की आसानी और अम्न व खौफ़ के लिए फायदामंद है।

19. सूर: क़ारिआ़ (पारा 30)

**खासियत-** इसका ज्यादा से ज्यादा पढ़ना रोज़ी को बढ़ाता हैं।

20. आय्तुल कुर्सी

ख़ासियत- जो शब्स इसको तीन सौ तेरह बार पढ़े, अनगिनत भलाई उस को हासिल हो।

21. सूर: वाकिआ़ (पारा 27)

ख़ासियत- एक मज़्लिस में 41 बार पढ़ने से ज़रूरत पूरी हो, ख़ास तौर से जो रोज़ी के बारे में हो। 22. सूर: ताहा

ख़ासियत- सुबह सादिक के वक्त इसके पढ़ने से रोज़ी मिले और सब ज़रूरतें पूरी हों और लोगों के दिल काबू में हों और दुश्मनों पर ग़लबा हो।

23. या मुग्नी

ख़ासियत- मेरे मुर्शिद क़द्दस सिर्रह् ने मुझको वसीयत की 'या मुग्नी' हमेशा पढ़ते रहने की, हर दिन ग्यारह सौ बार और सूर: मुज़्ज़म्मिल पढ़ने की चालीस बार। सौ अगर न हो सके तो ग्यारह बार और फ़रमाया कि दोनों अमल दिली और ज़ाहिरी दोनों गिना के वास्ते मुज़र्रब (तज़ुर्बा किए हुए) हैं और मुझको दरूद के हमेशा पढ़ते रहने की वसीयत की और फ़रमाया कि इसी की वजह से हमने पाया जो पाया।

24. अल-मलिकु (बादशाह)

ख़ासियत- जो शख़्स ज़वाल के वक्त एक सौ तीस बार पढ़ा करे, अल्लाह तआ़ला उसको दिल की सफ़ाई और ग़िना अता फ़रमायें।

25. अल-अजीजु (सब से गालिब)

ख्रासियत- चालीस दिन तक हर दिन 41 बार पढ़ें तो ज़ाहिरी व बातिनी गिना हासिल हो और किसी मख्लूक का मुहताज न हो।

26. अल-ग़फ़्फ़ारु (बख़ाने वाले)

खासियत- जुमा की नमाज़ के बाद सौ बार पढ़े तो मिर्फ़रत की निशानियां पैदा हों और तंगी दूर हो और बे गुमान रोज़ी मिले।

27. अल-वह्हाबु (बड़े देने वाले)

**खासियत-** ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करने से ग़िना और क़ुबूलियत और हैबत व बुजुर्गी पैदा हो। 28. अर्रज्जानु (रिज़्क देने वाले)

खासियत- फूज की नमाज़ से पहले घर के सब कोनों में दस-दस बार कहे और जो कोना किब्ले की दिशा की दाहिनी तरफ़ हो, उससे शुरू करे तो रिज़्क में ज़्यादती पैदा हो।

29. अल-फत्ताहु (खोलने वाले)

ख़ासियत + फ़ज़ की नमाज़ के बाद सीने पर हाथ रख कर 71 बार पढ़ तो तमाम मामलों में आसानी हो और दिल में तहारत व नूरानियत हो और रोज़ी में आसानी हो।

30. अल-काबिजु (बन्द करने वाले)

ख़ासियत- चालीस दिन तक रोटी के लुक़्मे पर इसको लिख कर खाए तो भूख से तक्लीफ़ न हो।

31. अल-बासितु (खोलने वाले)

**ख़ासियत्त** – नमाज़ चाश्त के बाद दस बार पढ़ने से रिज़्क़ में फ़ैलाव हो।

32. अल-लतीफ़ु (मेहरबान)

ख़ासियत- एक सौ तैंतीस बार पढ़ने से रोज़ी में फ़ैलाव हो, तमाम काम मज़े से पूरे हों।

33. अल-अ़लिय्यु (बुलंद सब से)

ख़ासियत- अगर लिख कर मुसाफ़िर अपने पास रख़े तो जल्द ही अपने अज़ीज़ों से आ मिले। अगर मुहताज रखे तो गनी हो जाए।

34. अल-वासिः अु (फ़ैलाव वाले)

ख़ासियत- ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करने से ज़ाहिरी व बातिनी ग़िना हासिल हो और काफ़ी हौसला और बुर्दबारी पैदा हो।

# मुहब्बत और क़ाबू में रखने की बात

# 1. हाकिम का नाराज़ होना ط مُسَيَّكُونِيُّ كُورُالسَّمِيُّ الْعَلِيْرُ هُ السَّمِيُّ الْعَلِيْرُ هُ

 फ स यक्फी क हुमु ल्लाहु व हु वस्समी अुल अ़लीमु॰ (पारा 1, रुक्अ 16)

तर्जुमा- तो (समझ लो कि) तुम्हारी तरफ़ से जल्द ही निमट लेंगे। अल्लाह तआ़ला सुनते हैं जानते हैं।

खासियत- जिससे हाकिम नाराज व खफा हो, वह इस आयत को पढ़ा करे या लिख कर बाजू पर बांध ले । इन्शाअल्लाहु तआ़ला हाकिम मेहरबान हो जाएगा।

عَلَّ سَكُرُ التَيْنَاهُ مُرِّنُ إِيَهِ لِكَيْنَةٍ طَوَمَنُ يَّبُدِّ لَ نِعْمَةَ اللهِ مِنْ اَبَعْدِ مَا يَكَاءُ تُشَهُ فَإِنَّ اللهُ سَرِيدِيدُ الْعِقَابِ ٥

 कम आतैना हुम मिन आयितन बिय्यनितन व मंथ्युबिहल निअमतल्लाहि मिम् बअ्दि मा जाअत हु फ इन्नल्ला ह शदीदुल अिकाब॰ (पारा 2, रुक्ज़ 10)

तर्जुमा- हमने उनको कितनी वाज़ेह दलीलें दी थीं और जो अल्लाह तआ़ला की नेमत को बदलता है, उसके पास पहुंचने के बाद तो यकीनन हक तआ़ला सख़्त सज़ा देने वाले हैं।

ख़ासियत- जिससे हाकिम सख्त खफ़ा व नाराज़ हो, इन आयतों को तीन बार पढ़ कर अपने ऊपर दम करके उसके सामने जाए, इन्शाअल्लाहु तआ़ला मेहरबान हो जाएगा। 3. काफ़-हा-या-ऐन-स्वाद (पारा 16, रुक्ज़ 4), हा-मीम, ऐन-सीन-काफ़ (पारा 25, रुक्ज़ 2)

ख़ासियत- अगर हाकिम ख़फ़ा हो तो पहले तीन बार बिस्मिल्लाह पढ़े। उसके बाद काफ़-हा-या-ऐन-स्वाद के हर हफ़् को पढ़ता जाए और दाहिने हाथ की उंगली को हर हफ़् पर बन्द करता जाए। इसी तरह हा-मीम, ऐन-सीन-क़ाफ़ के हर हफ् को पढ़ता जाए और बाएं हाथ की उंगली को बन्द करता जाए। फिर काफ़-हा-या-ऐन-स्वाद के हर हफ़् को पढ़ता जाए और दाहिने हाथ की उंगली खोलता जाए। इसी तरह हा-मीम, ऐन-सीन-क़ाफ़ के हर हफ़् को पढ़ता जाए और बाएं हाथ की उंगली खोलता जाए। इस तर्कीब के बाद नज़र बचा कर हाकिम की तरफ़ दम करे। इन्शाअल्लाहु तआ़ला मेहरबान हो जाएगा।

4. सुम म कसत कुलूबुकुम मिम बअदि जािल क फिह य कल हिजारित औ अशद्दु कसवतन व इन् न मिनल हिजारित लमा यृ त फ़ज्जरु मिन्हुल अन्हारु व इन् न मिन्हा ल मा यश्शक्ककु फ़ यख्रुजु मिन्हुल माउ व इन न मिन्हा लमा यह्बितु मिन ख़श्यतिल्लाहि व मल्लाहु बिग़ाफिलिन अम्मा तअ्मलून॰ (पारा 1, रुक्अ 9)

तर्जुमा- ऐसे-ऐसे वाकिओं के बाद तुम्हारे दिल भी सस्त ही रहे। तो उनकी मिसाल पत्थर की-सी है, बल्कि सख्ती में पत्थर से भी ज्यादा सख़्त और कुछ पत्थर तो ऐसे हैं जिनसे (बड़ी-बड़ी) नहरें फूट कर चलती हैं और इन ही पत्थरों में कि जो फट जाते हैं, फिर उनसे पानी निकल आता है और इन्हीं पत्थरों में कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के ख़ौफ़ से ऊपर से नीचे लुढ़क आते हैं और अल्लाह तुम्हारे आमाल से बे-ख़बर नहीं हैं।

ख़ासियत- जिस आदमी का दिल किसी से सख़्त हो जाए या अपने घर वालों से तंगी करे और मिज़ाज बिगड़ जाए तो एक कोरी पाक ठीकरी तेकर आस की लकड़ी से उस शख़्स का नाम उस ठीकरी पर लिखे और कुछ शहद, जिसको आंच न लगी हो और अंगूरी सिरका लेकर उससे यह आयत उस नाम के गिर्द लिखे और उस ठीकरी को कुएं या नहर में डाल दे, जिससे वह शख़्स पानी पीता हो। इसी तरह अगर कोई बादशाह रियाया से बिगड़ जाए, तो इस आयत को काग़ज़ पर मय नाम बादशाह और उसकी मां के लिखकर पहाड़ में किसी ऊंची जगह रख दे। इन्शाअल्लाहु तआ़ला उसकी हालत दुरुस्त हो जाएगी।

اَكُرُسُرُ إِلَى الْمُلَلِ مِنْ اَبَنِي الْمُتَلَاثِيلَ مِنْ اَبَنِي الْمُتَلِي الْمُوْ مَنْ مَلِكُ الْمُلَاثِيلَ الْمُوْ مَنْ مَلِكُ الْمُلَاثِيلَ الْمُوْ مَنْ مَلِكُ الْمُعَالِلُونَ الْمُوالِنِي الْمُوْ مَنْ مَلِكُ الْمُقَاتِلُ الْمُوْ مَنْ الْمُوالِنَي مَنْ مِنْ اللهُ عَلِيْكُمُ الْمَقِتِلُ اللهُ عَلِيْكُمُ الْمَقِتِلُ اللهُ عَلِيْكُمُ الْمَقْتِلُ اللهُ عَلَيْكُمُ الْمُقْتِلُ اللهُ عَلِينَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْمُقْتِلُ اللهُ عَلَيْكُمُ الْمُلْكُونِ اللهُ عَلَيْكُمُ الْمُقْتِلُ اللهُ عَلَيْكُمُ الْمُقْتِلُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَالْمُلْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ الْمُونِينَ اللهُ عَلَيْلُ الْمُعْرَاقُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ اللهُ

خَيُرُكُمَنِ الْمَعَىٰ مَدَ وَلَا نَطُلَمُونَ فَتِيْلُاهِ (إِمِهُ وَمَكَامِ) وَكُنُ كَعَيْهُمْ مَنَا الْبَكَىٰ ادَمَ بِالْحَقِّ مِاذْ قَرَبَا قُرْدَا ثَالَا اَنْعَتُنِلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمَرُيكَفَيْلُ مِنَ الْأَخْرِمُ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ وَقَالَ اِنَّا يَتَعَيَّلُ اللهُ مُنَ الْمُتَقِيدُنَ هِ (25) )

ख़ासियत- उनकी ख़ासियत दुश्मनों के मुक़ाबले में इज़्ज़त व ग़लब़ मिलता है। अगर परचम पर लिख लिया जाए तो मुक़ाबले में हरग़िज़ हार न हो और दुश्मनों पर फ़त्ह व कामियाबी हासिल हो और अगर काग़ज़ पर लिख कर सरदारों और हाकिमों के पास जाए, तो उसकी कृद्र व अज़्मत उनकी आंख में हो।

ملا الذين يُنفِقُون في السَّمَّاعَ وَالصَّرَّاءَ وَالْكَاظِمِينَ الْعَيْطَ وَالْعَافِينَ الْعَيْطَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّهَ عَنِ النَّهَ عَنِ النَّهَ عُنِ النَّهَ عُنِ النَّهَ عَنِ النَّهَ عَنِ النَّهَ عَنِ النَّهَ عَلَى النَّهُ الْمُحْسِنِ بَنَ ٥ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُونًا حِشَةً اَوْ طَلَمُونَ النَّهُ عُلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللْمُعْلِي الللْمُوالِمُ اللْمُعْلِقُولُو

6. अल्ल ज़ी न युन्फिक़ू न से ......अज्रुल आमिलीन तक (पारा 4, रुक्झ़ 5)

तर्जुमा- जो लोग कि खर्च करते हैं फरागृत में और तंगी में भी और गुस्से के ज़ब्त करने वाले और लोगों से दरगुज़र करने वाले हैं, तो अल्लाह तआ़ला ऐसे नेक लोगों को महबूब रखता है और (कुछ) ऐसे लोग कि जब कोई ऐसा काम कर गुज़रते हैं, जिसमें ज़्यादती हो या अपनी ज़ात पर नुक्सान उठाते हैं तो अल्लाह तआ़ला को याद कर लेते हैं। फिर अपने गुनाहों की माफी चाहने लगते हैं और अल्लाह तआ़ला के सिवा और है कौन जो गुनाहों

को बख़ाता है और वे लोग अपने (बुरे) काम पर हठ नहीं करते और वे जानते हैं कि उन लोगों की जज़ा बख़िशश है, उनके रब की तरफ से और ऐसे बाग हैं कि उनके नीचे से नहरें चलती होंगी, यह हमेशा इन ही में रहेंगे और यह बहुत अच्छा हक्कुल ख़िदमत (ख़िदमत का हक्) है, उन काम करने वालों का।

खासियत- ये आयतें तेज़ी से सुकून, नफ्स व ग़ज़ब और ज़ालिम सुल्तान और जाहिल दुश्मन के लिए हैं। जुमा की रात में इशा की नमाज़ के बाद काग़ज़ पर लिख कर बांध ले और सुबह को उन लोगों के पास जाए, इन्शाअल्लाहु तआ़ला उनकी बुराई से बचा रहे।

عَدُ سُمُبَحَانَ اللهِ وَتَعَالَىٰعَمَّا يَنْشُرِكُونَ ٥ وَمَ بُكَ يَعُلَمُمَا تُكِنَّ صُدُودًا وَمَ اللهِ وَتَعَالَىٰعَمَا يُكُنُّ وَكُونَ ٥ وَمُرَابُكُ لِكَالُوكُ لَا الْمَاكِلَا هُوَ اللهُ الْحَمْدُ فِالْاَوْلَ وَاللهِ وَنُرْجَعُونَ ٥ وَالْمُدِرِ وَالْمَالِهِ وَنُرْجَعُونَ ٥

7. सुब्हानल्लाहि व तआ़ला अम्मा युश्तिकून॰ व रब्बु क यअ़्लमु मा तुकिन्नु सुदूरु हुम व मा युअ़्लिनून॰ वहुवल्लाहु ला इला ह इल्ला हु व लहुल हम्दु फिल ऊला वल् आख़िरति व लहुल हुक्मु व इलैहि तुर्जअ़ून॰

(पारा 20, रुक्अ 10)

तर्जुमा- अल्लाह तआ़ला उनके शिर्क से पाक और बरतर है और आप का रब सब चीज़ों की ख़बर रखता है, जो उनके दिलों में पोशीदा रहता है और जिसको ये ज़ाहिर करते हैं और वही है उसके सिवा कोई माबूद (होने के काबिल) नहीं। हम्द (व सना) के लायक दुनिया व आख़िरत में वही है और कियामत में हुकूमत भी उसी की होगी और तुम सब उसी के पास लौट कर जाओंगे।

खासियत- अगर किसी को झूठी गवाही या हाकिम के ग़लत फ़ैसले

और जुल्म से अदिशा हो तो मुक्दमे की पेशी के वक्त ये आयतें सात बार पढ़े और तीन बार यह कहे-

वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही، وَاللّٰهُ عَالِبٌ عَلَى الْمُرِعِ इन्शाअल्लाहु तआ़ला सब बुराइयों से महफ़ूज़ रहेगा।

8. सूरतुन्नबा (पारा 30)

खासियत- इसको पढ़कर या बांध कर हाकिम के पास जाने से उसकी बुराई से बचा रहे।

सूरतुल मुअळ्ळजतैन (पारा 30)

ख़ासियत- हर किस्म के दर्व व बीमारी व जादू व बुरी नज़र वग़ैरह के लिए पढ़ना और दम करना और लिख कर बांधना मुफ़ीद है और सोते वक्त बांधने से हर किस्म की आफ़त से बचा रहे और अगर इसको लिख कर बच्चों के बांध दे तो 'उम्मुस्सिब्यान' वग़ैरह से हिफ़ाज़त रहे और अगर हाकिम के सामने जाने के वक्त पढ़ ले तो उसकी बुराई से बचा रहे।

#### 2. जालिम के लिए.

مل وَلَقِلْهُ فَتَنَّا سُلِمًا نَ وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ بَحَسَدًا تُعَانَاكِ

1. व लक् द फ़तन्ना सुलैमा न व अल्कैना अला कुर्सिय्यिही ज स द न सूम म अनाब॰ (पारा 23, रुक्अ़ 12)

तर्जुमा- और हमने सुलैमान अ़लै॰ को (एक और तरह भी) इम्तिहान में डाला और हमने उनके तख़्त पर एक (अघूरा) घड़ डाला। फिर उन्होंने (ख़ुदा की तरफ) रुजूअ़ किया।

खासियत- अगर किसी शरीर जालिम को शहर से निकालना हो,

तो हर रोज सात सुर्ख़ घूंघची पर एक बार सात दिन तक पढ़े और हर दिन उस घूंघची को कुएं में डालता जाए, इन्शाअल्लाहु तआ़ला वह शख्स जल्द चला जाएगा। इस अ़मल में हैवानात का छोड़ना लाजिम है, मगर उसको नाजायज़ जगह पर अ़मल न करे, वरना नुक्सान उठाएगा।

2. अबू जाफर नुहास रज़ि॰ ने हदीस नकल की है कि आयतल कुर्सी पारा 3 रुक्अ 2 और सूर: आराफ़ की तीन आयतें-

إِنَّ دَبَّكُمُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّمَا لَهُ وَ اللهُ ال

इन् न रब्बकुमुल्लाहु ल्लज़ी से ....करीबुम मिनल मुह्सिनीन तक (पारा 8, रुक्अ 14)

وَالشَّفْتِ صَفَّاهُ فَالزَّاجِرَاتِ مَجُواهُ فَالتَّلِيتِ ذِكُرَاهُ أَالتَّلِيتِ ذِكَرَاهُ وَالتَّلْيَةِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمُ مَا وَرَبُّ الْمُنَالِقُ إِنَّا مَ يَنَا التَّكُمُ كُرَاجِدُهُ مَ بَ السَّمَالِةِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا وَرَبُّ الْمُنَاقِلِهِ إِنَّا مَ يَنَا التَّكُمُ وَاللَّهُ مُنَا فِي الْكَوْرِ الْإِنْفَادُ وَرَنَ مِنْ كُلِّ جَانِبُ كُمُومًا وَ مَا يَنِهُ مَا يَكُورُ الْمُنْ خَطِمْنَ الْخَطْفَةَ فَا تَبَعَّ وَهُ الْوَقَامُ وَاللَّا مَنْ خَطِمْنَ الْخَطْفَةَ فَا تَبَعَّ وَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِيلُولُولُولُولُولِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللللْمُ الللْمُؤْلِقُلْمُ الللَّهُ الللْمُؤْلِقُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللللْمُؤُلِقُ اللللْمُ الْمُل

तक (पारा 23, रुक्अ़ 5)

और सूर: रहमान की ये आयतें-

سَنَفُ عُ كُدُما يُكُالنَّقَلَانِ أَفْضَ عَنِ عَنِ

الآخِ مَرِيِّكُمَا تُكَدِّبِنِ هِ يَمْعُشَّمَ الْجُنِّ وَالْإِنْسِ اِنِ اسْنَطَّعُتُمُ اَنْ تَنَفُّدُ وُامِنْ اقْطَابِ السَّمُونِ وَالْاَرْضِ فَانْفُدُوا اللَّافَدُونَ الاَسْفُدُونَ الآبِمُلُطِنَّ نَبِا يَ الاَّغِرَتِكِمُ الْكَذِبِنِ هُ يُرْسَلُ عَلَيْكُمُ اشْوَاظُّرِّنْ نَالٍ وَعُمَّاسٌ فَلاَ سَنْتَصِرُانِ

सनप्रुगु लकुम से ......नुहासुन फ़ ला तन्तसिरानः तक

(पारा 27, रुक्अ 12)

ख़ासियत- ये सब आयतें अगर कोई शख़्स दिन में पढ़े तो तमाम दिन और रात को पढ़े तो तमाम रात सरकश शैतान, नुक़्सान पहुंचाने वाला जादूगर और ज़ालिम हाकिम और तमाम चोरों और दिरंदों से बचा रहेगा।

عُكَ وَإِذْ أَخَذْ نَامِيْتَا قَكُمُّ وَرَفَعُنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرُخُذُ أَفَا اَتَيْنَكُمُ وَيَعُمَّا فَوْقَكُمُ الطُّوْرُخُذُ أَفَا اَتَيْنَكُمُ وَبِعُوا فِي الْمُعَلِّمُ الْمُحَلِّمُ فَالْمُ الْمُحَلِّمُ الْمُحَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُحَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُحَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُحَلِّمُ الْمُحَلِّمُ الْمُحَلِّمُ الْمُحَلِّمُ الْمُحْلَمُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعِلَى الْمُعَالِمُ الللَّالِمُ اللْمُعَلِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللْمُعِلَّا

3. व इज अख़ज़्ना मीसा क कुम व र फ़अ़ना फ़ौ क कुमुत्तू र खुजू मा आतैनाकुम बि कुव्वतिंव वस्मअ़् क़ालू समिअ़ना व अ़सैना व उष्टिरबू फ़ी कुलूबिहिमुल अ़िज ल बिकुफ़्रिहिम कुल बिअ् स मा यअ् मुरु कुम बिही ईमानु कुम इन कुन्तुम मुअ्मिनीन॰ (पारा 1, रुकूअ़ 11)

तर्जुमा- और जब हमने तुम्हारा कौल व करार लिया था और तूर को तुम्हारे (सरों के) ऊपर ला खड़ा किया था, तो जो कुछ (अस्काम) हमने तुमको दिए हैं, हिम्मत (और पुख़्तगी) के साथ पकड़ो और सुनो। उस वक्त उन्होंने ज़बान से कह दिया कि हमने सुन लिया और हम से अमल न होगा (और वजह उसकी यह है कि) उनके दिलों में वही गोशाला-बस गया था। उनके कुफ़ (पिछले) की वजह से आप फरमा दीजिए कि ये काम बहुत बुरे हैं, जिनकी तालीम तुम्हारा ईमान तुमको कर रहा है, अगर तुम ईमान वाले हो।

खासियत- जो शाल्स अपनी ज़िहानत से ज़ुल्म के तरीके ईजाद करके लोगों को तक्लीफ़ देता हो और उसकी समझ को ख़त्म करना हो तो यह आयत हफ़्ते के दिन मिठाई पर लिख कर उसको नहार मुंह खिलाये। इन्शाअल्लाहु तआ़ला फिर कोई बात उसकी समझ में न आएगी।

4. या अय्युहल्लज़ी न आ म नू ला तुब्तिलू स द कातिकूम बिल मिन्न वल अज़ा कल्लज़ी युन्फ़िक़ु मा ल हू रिआअन्नासि व ला युअ्मिनु बिल्लाहि वल यौमिल आख़िरि फ़ म स लु हू क म स लि सफ़्वानिन अ़लैहि तुराबुन फ अ सा ब हू वाबिलुन फ तर क हू सल्दा ला यिन्दिक न अ़ला शैइम मिम्मा क स बू वल्लाहु ला यिह्दिल कौमल काफ़िरीन॰ (पारा 3, रुक्अ़ 4)

तर्जुमा- ऐ ईमान वालो ! तुम एहसान जता कर या तक्लीफ पहुंचा कर अपनी ख़ैरात को बर्बाद मत करो, जिस तरह वह शख़्स, जो अपना माल खर्च करता है, लोगों को दिखलाने की गरज़ से और ईमान नहीं रखता अल्लाह पर और कियामत के दिन पर, सो उस शख़्स की हालत ऐसी है, जैसे एक चिकना पत्थर, जिस पर कुछ मिट्टी हो, फिर उस पर ज़ोर की बारिश पड़ जाए, सो उसको बिल्कुल साफ कर दे, ऐसे लोगों को अपनी कमाई भी हाथ न लगेगी और अल्लाह तआ़ला काफ़िर लोगों को रास्ता न बताएंगे।

खासियत- अगर कोई जालिम दुश्मन हो और उसको वीरान करना मंजूर हो तो शरओ फत्वा मालूम करने के बाद हफ़्ते के दिन एक ठीकरी पक्की तैयार करो और किसी पुराने कब्रस्तान की थोड़ी मिट्टी हफ़्ते के दिन लो और थोड़ी सी वीरान घर की लो और थोड़ी मिट्टी किसी खाली घर की लो, जिसके रहने वाले मर गए हों और इन आयतों को इस ठीकरी पर लिखो और ख़ूब बारीक पीस लो, दूसरी मिट्टियों के साथ मिलाओं, फिर इन सब को मिला कर उसके घर में हफ़्ते के दिन पहली साअ़त में बिखेर दो।

ه أَوُلْ يَا هُلَ الْكِتْبِ هَلْ تَنْقِهُونَ مِنَّا الْآآن الْمَتَّابِ اللهِ وَمَّا اُنْزِلَ إِبَنَا وَمَا الْمُؤْلَ إِبَنَا وَمَا الْمُؤْلَ إِبَنَا وَمَا الْمُؤْلَ اللهِ وَمَا الْمُؤْلَ اللهِ وَمَنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمَنْ اللهِ وَمَنْ اللهِ وَمَنْ اللهِ وَمَنْ اللهِ وَمَنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمَنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمُنْ اللهِ وَمُنْ اللهِ وَمُنْ اللهِ وَمُنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمُنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمُنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمُنْ اللهِ وَمُنْ اللهِ وَمُنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمُنْ اللهِ وَمُنْ اللهِ وَمُنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمُنْ اللهِ وَمُنْ اللهِ وَمَنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمُنْ اللهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا عُلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُ الللّهُ اللللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

5. क़ुल या अह्लल किताबि हल तिन्कमू न मिन्ना इल्ला इन आमन्ना बिल्लाहि व मा उन्ज़ि ल इलैना वमा उन्ज़ि ल मिन कब्लु व अन् न अक् स र कुम फासिकून • कुल हल उनब्बिउकुम बिशरिंम मिन ज़ालि क मसूबतन अन्दल्लाहि मन ल अ नहुल्लाहु व गृजिब अलैहि व ज अ ल मिन्हुमुल कि र दत वल् खनाज़ी र व अ ब दत्तागूत उलाइ क शर्रम मकानव व अज़ल्लु अन सवाइस्सबील • (पारा 6, रुक्अ़ 13)

तर्जुमा- आप कहिए कि ऐ अह्ले किताब ! तुम हम में कौन-सी बात ऐबदार पाते हो, इसके अलावा कि हम ईमान लाए हैं अल्लाह पर और उस पर जो हमारे पास भेजी गयी है और उस पर जो पहले भेजी जा चुकी है, बावजूद इसके कि तुममें अक्सर लोग ईमान से निकले हुए हैं। आप कहिए कि क्या मैं तुमको ऐसा तरीका बताऊं जो इससे भी ख़ुदा के यहां बदला मिलने में ज्यादा बुरा हो, वह उन लोगों का तरीका है जिनको अल्लाह ने दूर कर दिया हो और उन पर ग़ज़ब फ़रमाया हो और उनको बन्दर और सुअर बना दिया हो और उन्होंने शैतान की पूजा की हो। ऐसे लोग मकान के एतिबार से भी बहुत बुरे हैं और सीधे रास्ते से भी बहुत दूर हैं।

ख़ासियत- जो शख़्स ना-हक तक्लीफ़ देता हो और ज़ुल्म करता हो, तो जुमरात का रोज़ा रखे और नमाज़ इशा की पढ़ कर इन आयतों को किसी वक्फी घर की एक मुट्टी मिट्टी लेकर तीस बार पढ़ कर उस शख़्स के घर में वह मिट्टी छोड़ दो, फिर उसकी जान व माल का तमाशा देख लो।

ملا إِنْ تَرَكَّلُتُ عَلَى اللهِ رَبِّ وَمَرَ بِكُدُهُ مَامِنْ ذَا لَهُ إِلاَّ هُوَ الْحِلَةُ لِلَّهُ الْحَلَّ بِنَاصِيَتِهَا اللَّهُ رَبِي عَلَاصِهُ إِلَّهِ مَنْ يَتَقِيمُ ٥ فَإِنْ تَوَلَّا فَقَدُ اللَّهُ عَلَيْمُ وَأَ الْسِلْتُ بِهَ المَنْ عُمُ وَدَيَسُنَ فَلِفُ مَ بِيْ الْأَوْمَا عَيْرَكُونِهُ وَكَا نَضُرُ وَنَهُ شَيْئًا وَانَّ مَ إِنْ عَلْ كُلِ شَيْءٍ حَفِيْظُ ٥

6. इन्नी तवक्कल्तु अलल्लाहि रब्बी वरब्बिकुम मामिन दाब्बितन इल्ला हु व आख़िज़ुम बिनासि य ति हा इन् न रब्बी अला सिरातिम मुस्तकीम॰ फ इन तवल्लो फ़ क़द अब्लग्तुकुम मा उर्सिल्तु बिही इलैकुम व यस्तिख़्लिफ़ु रब्बी कौमन ग़ै र कुम व ला तज़ुर्रू न हू शैआ इन् न रब्बी अला कुल्लि शैइन हफ़ीज़॰ (पारा 12, हकूअ़ 5)

तर्जुमा- मैंने अल्लाह पर तवक्कुल कर लिया है जो मेरा भी मालिक है और तुम्हारा भी मालिक है। जितने धरती पर चलने वाले हैं, सब की पोटी उसने पकड़ रखी है, यकीनन मेरा रब सीधे रास्ते पर (चलने से मिलता) है, फिर अगर (इस बयान के बाद भी) तुम (हक के रास्ते से) फिरे रहोगे, तो मैं (तो मजबूर समझा जाऊंगा, क्यों कि) जो पैगाम देकर मुझको भेजा गया था वह तुमको पहुंचा चुका हूं और तुम्हारी जगह मेरा रब दूसरे लोगों को ज़मीन में आबाद कर देगा और उसका तुम कुछ नुक्सान नहीं कर रहे। बेशक मेरा रब हर चीज़ की निगहदाश्त करता है।

खासियत- जिसको किसी जालिम आदमी या तक्लीफ पहुंचाने वाले जानवर का डर हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करे जब बिस्तर पर लेटे, जब सोये, जब जागे, सुबह के वक्त, शाम के वक्त, इन्शाअल्लाहु तआ़ला महफूज रहेगा।

7. सूर: रअ़द (पारा 13)

खासियत- इसको किसी बड़ी नयी रकाबी पर अंधेरी रात में जिसमें गरज-चमक हो, लिख कर बारिश के पानी से धोकर अंधेरी रात में उस पानी को जालिम हाकिम के दरवाज़े पर छिड़क दें। इन्शाअल्लाहु तआ़ला उसी दिन निकाल दिया जाएगा। इमाम का कौल है, जो शख़्स उसको इशा के बाद अंधेरी रात में आग की रोशनी में लिख कर उसी वक्त जालिम बादशाह या ज़ालिम हाकिम के दरवाज़े पर डाल दे, उसकी रियाया और लक्ष्कर उससे दूर हो जाएं और कोई कहना न माने और उसका दिल ख़ूब तंग हो।

فَسَتَنْ حُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُنُوا وَأُفَوضُ آمُوكِي إِلَى اللهِ اللهِ اللهَ اللهَ

 फ़ स तज़्कुरू न माअक़्लु लकुम व उफ़िव्वजु अम्री इलल्लाहि (पारा 24, रुक्अ़ 10) इन्नल्ला ह बसीरुम बिल अ़िबादि॰

तर्जुमा- आगे चल कर तुम मेरी बात को याद करोगे और मैं अपना

मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूं। अल्लाह तआ़ला सब बन्दों का निगरां

खासियत- ज़ालिम के सामने पढ़ने से उसके नुक़्सान से बचा रहेगा। 9. सूरः तगाबुन (पारा 28)

खासियत- यह सूर: पढ़ कर किसी ज़ालिम के पास चला जाए तो उसकी बुराई से बचा रहेगा।

10. अल-जब्बारु (दुरुस्त करने वाले)

खासियत- सुबह व शाम 216 बार पढ़े तो ज़ालिमों की बुराई से बचा रहेगा।

11. अर्राफ़िञ्जु (बुलंद करने वाले)

ख़ासियत- सत्तर बार पढ़ने से ज़ालिमों से अम्न हो।

12. अलख़बीरु (ख़बर रखने वाले)

खासियत- सात दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने से छिपी ख़बरें मालूम होने लगेंगी और जो किसी ज़ालिम, तक्लीफ़ पहुंचाने वाले के पंजे में गिरफ्तार हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने से हालत दूरुस्त हो जाए।

13. अल-कविय्यु (तवाना)

खासियत- अगर कम हिम्मत पढ़े, हिम्मत वाला हो जाए, अगर कमज़ोर पढ़े, ताकृत वाला हो और अगर मज़्लूम अपने ज़ालिम के मग़्लूब करने को पढ़े, वह म्मृलूब हो जाए।

#### 3. इज्ज़त बढ़ना

المَّرَّةُ اللهُ الْكَوْالَهُ إِلاَّهُوالْحَوَّالُهُ اللهُ اللهُ

1. सूर: आले इम्रान-'अलिफ-लाम-मीमः अल्लाहु ला इला ह इल्ला हु वल हय्युल कृय्यूम.नज् ज़ ल अ़लै कल किता ब बिल हिक्क मुसिद्दिकृल्लिमा बै न यदैहि व अन ज़ लत्तौरा त वल इंजी ल मिन क़ब्लु हुदिल्लिन्नासि व अन ज़ लल् फ़ुर्कृनिः (पारा 3, रुक्अ़ 9)

तर्जुमा- अलिफालाम-मीम० अल्लाह तआ़ला ऐसे हैं कि उनके सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं। वह जिंदा (हमेशा-हमेशा) हैं, चीज़ों के संभालने वाले हैं। अल्लाह तआ़ला ने आपके पास क़ुरआन भेजा है, सच्चाई के साथ, इस तरह कि वह तस्दीक करता है उन (आसमानी) किताबों की, जो इससे पहले नाज़िल हो चुकी हैं और इसी तरह भेजा था तौरेत और इंजील को इससे पहले, लोगों की हिदायत के वास्ते और अल्लाह तआ़ला ने मोजजे भेजे हैं।

खासियत- हिरन की झिल्ली पर बारीक कलम से लिख्कर अंगूठी के नग के नीचे रख दिया जाए, जो शख़्स वुज़ू करके पहने, जाह व कुबूलियत हासिल हो जाए और दुश्मन से बचा रहे।

عد يُرِيُدُونَ آنَ يُطْفِئُوا ثُورُ اللهِ بِا فَوَاهِهِ مَ وَيَاْ فَى اللهُ إِلَّا آنَ يُحْتِمَ اللهُ اللهُ

2. युरीदू न अंय्युत् फिऊ नूरल्लाहि बिअफ्वाहिहिम व याबल्लाहु इल्ला अंय् युतिम् म नू र हू व लौ करिहल काफिब्लनः हुवल्लज़ी अर्सल रसूल हू बिल हुदा व दीनिल हिन्क लियुज़िह र हू अ़लद्दीनि कुल्लिही व लौ करिहल मुश्रिरकून० (पारा 10, रुकूअ़ 11)

तर्जुमा- वे लोग यों चाहते हैं कि अल्लाह के नूर (यानी दीने इस्लाम) को अपने मुंह से बुझा दें, हालांकि अल्लाह तआ़ला इसके अलावा कि अपने नूर को कमाल तक पहुंचा दे, मानेगा नहीं, गो काफिर लोग कैसे ही ना-ख़ुश हों। (चुनांचे) वह अल्लाह ऐसा है कि उसने अपने रसूल को हिदायत (का सामान यानी क़ुरआन मजीद) और सच्चा दीन देकर भेजा है, ताकि उसको बाकी तमाम दीनों पर गालिब कर दे, गो मुश्रिक कैसे ही ना-ख़ुश हों।

ख़ासियत- आबगीना के आब ना रसीदा बरतन में जाफरान व गुलाब से इस आयत को लिख कर औद की धूनी देकर रोगन चंबेली ख़ालिस से उसको धोकर हरी शीशी में उठा रखे। जब किसी के पास जाने की ज़रूरत हो, थोड़ा तेल अपने भवों पर मल कर जाए, इन्शाअल्लाह तआ़ला क़ुबूलियत व मुहब्बत और इज़्ज़त व जह लोगों के दिलों में पैदा हो।

عد وَادُكُرُ فِي الْكِتْبِ إِذْ رِيسَ اللَّهُ كَانَ صِلَّا يُقَاتَبِيَّاهُ وَمَنْفَنَاهُ مَكَانًا عَلَيْهُ الْكِنْ عَلَيْهُ وَمَنْفَنَاهُ مَكَانًا عَلَيْهُ ا

 वज्कुर फ़िल किताबि इद्री स इन्नहू का न सिद्दीकृन निबिय्या व रफ़अ़्नाहु मका नन अलिय्याः -पारा 16, ठक्तुः 7

तर्जुमा- और इस किताब में इद्रीस का भी ज़िक्र कीजिए, बेशक वह बड़े दोस्ती वाले नबी थे और हमने उनको (कमालात में) बुलंद रुत्बे तक पहुंचाया।

ख़ासियत- रुत्वे और शान बढ़ने के लिए रेशम के टुकड़े पर जाफरान से, जो शहद में हल की गयी हो, लिख कर तावीज़ बना लें और मोम को कुन्दुर में गोंध कर उससे तावीज़ को धुनी दें, और बांध लें, हर जगह इज्ज़त व आबरू हो।

عَ كَالَيْكَ النَّبِيُ النَّبِيُ الْكَاكَرُ سَلُنْكَ شَاهِدَّا اَوَّمُسَيِّسًا وَنَنِ نَيْرًاهُ وَدَاعِيًّا وَلَى اللهِ وَلَى اللهِ وَلَى اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ

4. या अय्युहन्निबिय्यु इन्ना अर्सल्ना क शाहिदंव व मुबश्शिरंव व नजीरंव व दाज़ियन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा॰ व बिश्शिरिल मुअ् मिनी न बि अन न लहुम मिनल्लाहि फ्ज़लन कबीरा॰ व ला तुतिज़िल काफि री न वल मुनाफ़िकी न व दुअ् अज़ाहुम व त वक्कल अलल्लाहि व कफ़ा बिल्लाहि वकीला॰ -पारा 22, रुकूअ 3

तर्जुमा- ऐ नबी ! हमने बेशक आपको इस शान का रसूल बना कर भेजा है कि आप गवाह होंगे और आप (मोमिनों के) ख़ुश ख़बरी देने वाले हैं और (काफिरों के) डराने वाले हैं और (सब को अल्लाह की तरफ़ उसके हुक्म से बुलाने वाले हैं) आप एक रोशन चिराग़ हैं और मोमिनों को बशारत दीजिए कि उन पर अल्लाह की तरफ़ से बड़ा फ़ज़्ल होने वाला है और काफिरों और मुनाफ़िक़ों का कहना न कीजिए और उनकी तरफ़ से जो तक्लीफ़ पहुंचे, उसका ख़्याल न कीजिए और अल्लाह पर भरोसा कीजिए। अल्लाह काफ़ी कारसाज़ है।

ख़ासियत- रोग़न चम्बेली में मुश्क व ज़ाफ़रान हल करके सुबह की नमाज़ के बाद इन आयतों को सात दिन तक इस पर दम करके शीशी में रख छोड़ें, भवों और गालों को लगा कर जिसके सामने जाएं, वह उसकी इज़्ज़त करे और इज़्ज़त और भले तरीके से पेश आए, जो मांगे वह दे और मब पर उसका रौब हो।

5. अल-अज़ीमु (बुजुर्ग)

खासियत- ज्यादा से ज्यादा ज़िक्र करने से इज़्ज़त और हर मर्ज़ से शिफा हो।

6. अल-जलीलु (बुजुर्ग)

खासियत- इसको ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करने से मुश्क व ज़ाफ़रान से लिख कर पास रखने से कृद्र व मंज़िलत ज़्यादा हो।

जुल जलालि वल इक्रामि (बुजुर्गी और इनाम वाला)
 खासियत- इसके जिक्र करने से इज्जत व बुजुर्गी हासिल हो।

#### 4. मुहब्बत के लिए

مل يُحِبُّهُ مُرْ وَيُحِبُّونَنَهُ اَذِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ آعِزَةٍ عَلَى الْكُوْمِنِيْنَ

1. युहिब्बुहुम व युहिब्बू न हू अज़िल्लित न अलल् मुअ् मि नी न अ अज़्ज़ तिन अल ल् काफ़िरीनः -पारा ६ रुक्अ 12

तर्जुमा- जिनसे अल्लाह तआ़ला को मुहब्बत होगी और उनको अल्लाह तआ़ला से मुहब्बत होगी, मेहरबान होंगे मुसलमानों पर तेज़ होंगे काफ़िरों पर।

खासियत- इस आयत को मिठाई पर दम करके खिलाए जिसको खिलाए, इन्शाअल्लाह तआ़ला उससे मुहब्बत हो जाएगी।

عُوال فِي كَا يَتَدَك بِنَصْرِ لِهِ وَبِالْمُونِينِينَ لَ وَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَالْمُونُونِينَ لَا وَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَالْفَاتَ مَا اللهُ وَالْمَالُهُ اللهُ وَالْمَالُهُ اللهُ ا

2. हुवल्लज़ी अय्य द क बि नसरि ही बिल् मुअ्मिनी न व अल् ल-फ़ बैन कुलूबिहिम लौ अन्फ़क्त मा फ़िल अर्ज़ि जमीअ़म मा अल्लफ़त बै न कुलू बिहिम व लाकिन्नल्ला ह अल्ल फ़ बै न हुम इन्नहू अ़ज़ी-ज़ुन हकीम॰ (पारा 10, हक्ज़ 4)

तर्जुमा- और वही है जिसने आपको अपनी (ग़ैबी) मदद (फरिश्तों) से और (ज़ाहिरी मदद) मुसलमानों से ताकृत दी और उनके दिलों में एकता पैदा कर दी और अगर आप दुनिया भर का माल खर्च करते, तब भी उनके दिलों में एकता पैदा न कर सकते। लेकिन अल्लाह ही ने उनमें आपसी एकता पैदा कर दी। बेशक वह ज़बरदस्त हिक्मत वाला है।

खासियत- मुहब्बत के लिए मिठाई पर दम करके खिलाये, दिली मुहब्बत इन्शाअल्लाह तआ़ला हो जाएगी।

3. यूसुफ़ु अअ़्रिज़ अ़न हाज़ा वस्ति। फ़िरी लि ज़िम्ब कि इन्निक कुन्ति । मिनल ख़ातिईन व का ल निस्वतुन फ़िल मदी न ति म र अ तुल अ़ज़ीज़ि तुराविदु फ़ता हा अ़न निफ़्स ही कद श ग फ़ हा हुब्बन इन्ना ल न राहा फ़ी ज़लालिम मुबीन -पारा 12, रुक्अ़ 13

तर्जुमा- ऐ यूसुफ! इस बात को जाने दो और (औरत से कहा) ऐ औरत! तू (यूसुफ से) अपने कुसूर की माफी मांग। बेशक सर ता सर तू ही कुसूरवार है और कुछ औरतों ने जो कि शहर में रहती थीं, यह बात कही कि अज़ीज़ की बीवी अपने गुलाम को उससे ना-जायज़ मतलब हासिल करने के लिए फुसलाती है। इस गुलाम का इश्क उसके दिल में जगह कर गया है। हम तो उसको खुली ग़लती में देखते हैं।

खासियत- यह मुहब्बत की आयतों में से हैं, जिसकी तकींब ऊपर दो जगह गुज़र चुकी है।

١ ﴿ إِنِّي ٱحْبَبَتُ حُبَ الْخَبْرِعَنْ ذِكْرِ مَنْ خَرَّمَ لِنَّهُ حَثَّىٰ تَوَارَتَ بِالْجَالِّ الْمُ

4. इन्नी अह्बब्तु हुब्बल ख़ैरि अन ज़िक्रि रब्बी हत्ता तवारत बिल हिजाबि रुद्दूहा अलय्य फ तिफ क मस्हम बिस्सूिक वल अअ्-नािक् (पारा 23. रक्स 12)

तर्जुमा- मैं उस माल की मुहब्बत में अपने रब की याद से गाफिल हो गया, यहां तक कि सूरज (पश्चिम) के पर्दे में छिप गया। (फिर नौकरों-चाकरों को) हुक्म दिया कि इन घोड़ों को ज़रा फेर कर मेरे सामने लाओ। उन्होंने उनकी पिंडलियों और गरदनों पर (तलवार से) हाथ साफ करना शुरू कर दिया।

ख़ासियत- मुहब्बत की आयतों में से है। तर्कीब ऊपर गुजर चुकी وَاعْتَصِمُوا إِحْبُلِ اللَّهِ مَنْ عُلَوْلًا تَفَرَّقُوا مَ

وَاذْكُرُ وَالِغُمْتَ اللّهِ عَلَيْكُمُ إِذَكُنْمُ الْأَكُلْمُ كَالَّاعَ قَالَّفَ بَيْنَ قُلُوْبَكُمْ فَاصْبَحْتُ مُنِيغُمَنِهَ إِخْوَانَّاءَ وَكُنْتُو عَلَى شَفَاحُمْرَةٍ مِّنَ النَّابِ فَانْفَ لَكُمْ يَتْنَهَا وَكُذَا الِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُو أَيَاتِهِ لَعَلْكُمُ ثَهُ تَالَّوْنَ وَلَيْكُنُ مِنْكُمُ اللّهَ امَّةُ يَلْمُعُونَ إِلَى الْخَيْرُ وَمَا مُسُرُّونَ بِالْمُعُرُونِ وَنَيْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِّ وَ وَالْكُنْكَ وَنَالِنَ الْخَيْرُومَا أَمُسُرُّونَ بِالْمُعُرُونِ وَنَيْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِّ

5. वअ् त सिमू बि हब्लिल्लाहि ......व उलाइ क हुमुल मुफ्लिहून。 तक (पारा 4, रुक्अ 2) तर्जुमा- और मज़बूत पकड़े रहो अल्लाह तआ़ला के सिलसिले को इस तौर पर कि आपस में सब मिल कर रहो और बाहम नाइतिफ़ाकी मत करो और तुम पर जो अल्लाह तआ़ला का इनाम है, उसको याद करो, जबिक तुम (आपस में) दुश्मन थे। पस अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे दिलों में मुहब्बत डाल दी, सो अल्लाह तआ़ला के इनाम से आपस में भाई-भाई हो गये और तुम लोग दोज़ख़ के गढ़े के किनारे पर थे, सो उससे अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारी जान बचा दी। इसी तरह अल्लाह तआ़ला तुम लोगों को अपने अह्काम बयान करके बतलाते रहते हैं तािक तुम लोग राह पर रहो और तुम में एक जमाअ़त ऐसा होना ज़रूरी है कि जो ख़ैर की तरफ बुलाया करें और नेक कामों के करने को कहा करें और बुरे कामों से रोका करें और ऐसे लोग (आख़िरत में) पूरे कािमयाब होंगे।

खासियत- अगर चढ़ते महीने में पीर के दिन हिरन की झिल्ली पर तूत के अर्क से लिख कर आख़िर में 'या मुअल्लिफल कुलूबि अल्लिफ बै न फ्ला बिन फ्लानिन, लिखे और फ्लां-फ्लां की जगह उन दोनों शख़्सों के नाम लिखे, जिनमें मुहब्बत पैदा कराना मंज़ूर हो और तालिब के बाजू वग़ैरह पर बांध दे, मत्लूब मेहरबान हो जाएगा, अगर दुश्मनी हुई, दोस्ती में बदल जाएगी, अगर ग़ज़बनाक होगा, मेहरबान हो जाएगा और इकबाल व जाह मयस्सर होगा और अगर उसको वाइज़ अपने पास रखे, उसका वाज़ मक्बूल व असर वाला हो।

ٞڡٛڵۘڎۦڎٮۜۯؘڠؙٮؙٵڡٳؽؙڞڰۥڎڡڔۿۥڝؙٞڹڂٟڸۼٞڔؙؽڡٮٛ۫؞ٛۼؖؾ۠ۿؠٝؖٵٝۯڷؙٛۺٛٵٛۯۄۮۛۊٛٵٛڵٳؖٳ۠ڬؠۘۮ ڽڵڽۅٳڶٙڔؽۿۮٳۻٳڶۿڎٳڡٮۊڡٲڴۘؾٳڹۿؾڔؽٷ؆ٵؿۿۮٳؽٳۺڰڞۅڮڡٙػۼٵۼػ ۯۺۘٷڗؾ۪ٮؘٳٷؾۣۜۄۅڒؙٷڎٷۜٳٷؿڵڰ؋ڶۼؽۜڎؙٷڕؿ۬ؿٷؙۿٳڽڡٵػۘڬؿڰۯؿۜڡ۫ؠٙڰٷۛؾ؋

6. व नज्ञुना मा से ......कुन्तुम तज्जमलून तक

(पारा ८, रुक्अ़ 12)

तर्जुमा- और जो कुछ उनके दिलों में गुबार था, हम उसको दूर कर देंगे, उनके नीचे नहरें जारी होंगी और वे लोग कहेंगे कि अल्लाह का लाख-लाख एहसान है, जिसने हमको इस मकाम तक पहुंचाया और कभी पहुंच (यहां तक) न होती, अगर अल्लाह तआ़ला हमको न पहुंचाते। वाकई हमारे रब के पैगम्बर सच्ची बातें लेकर आए थे और उनसे पुकार कर कहा जाएगा कि यह जन्नत तुम को दी गयी है तुम्हारे अ़मलों के बदले।

ख़ासियत- नये तराशे कलम से मिठाई पर लिख कर जिन लोगों में दुश्मनी और अदावत और ना-इत्तिफ़ाकी हो, उनको खिलाने से मुहब्बत व इत्तिफ़ाक़ पैदा हो जाए। इसी तरह ख़ुरमा या इंजीर या बेरी पर लिख कर खिलाने से भी असर होता है।

7. सूरतुल कंद्र (पारा 30)

**ख़ासियत-** जिससे मुहब्बत हो, उसके सर के बाल पकड़ कर यह सूर: पढ़े तो कोई ना-गवार बात उससे न हो।

8. 'अर्रहमानिर्रहीम' लिख कर पानी से धोकर वह पानी किसी पेड़ की जड़ में डाल दे, उसके फल में बरकत पैदा हो और अगर किसी को घोल कर पिंलाए, उसके दिल में लिखने वाले की मुहब्बत पैदा हो, इसी तरह अगर तालिब और मत्लूब का नाम मय वालिदा के लिखे, उसकी मुहब्बत में परेशान हो, बशर्ते कि जायज़ मुहब्बत हो।

अल-कबीर (बड़े)

ख़ासियत- ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करने से इल्म व मारफत का दरवाज़ा खुले और अगर खाने की चीज़ पर पढ़ कर मियां-बीवी को खिलाया जाए तो आपस में मुहब्बत हो।

10. अल-वदूदु (दोस्तदार)

खासियत- अगर खाने पर एक हज़ार बार पढ़ कर बीवी के साथ खाये तो मुहब्बत करने लगे और फरमांबरदार हो जाए।

11. अल-विलिय्यु (मदद करने वाले)

खासियत- जो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, महबूब हो जाए और जिसको कोई मुश्किल पेश आये, जुमा की रात में हज़ार बार पढ़े, मुश्किल आसान हो जाए।

## 5. अपना हक वसूल करने के लिए व

1. अल-मुज़िल्लु (ज़िल्लत देने वाले)

खासियत- 75 बार पढ़ कर सज्दा में चला जाए, फिर दुआ़ करे तो जलने वाले की जलन से बचा रहे और जिसका हक दूसरे के ज़िम्मे आता हो, वह उसमें टाल-मटोल करता हो, तो उस को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने से वह उसका हक अदा कर दे।

### 6. सब का प्रिय बनने के लिए

مَانِنُ الْاِصْبَاحِ ، وَجَعَلَ الْيَسْلَسَكَ فَالشَّمْسَ وَالْعَرَ حُسْبَانُا ،
 ذٰ لِكَ تَقْدِ بُرُالْعَ نِيُ لِلْعَ لِيُرْ وَهُوَ الَّذِي حَجَعَلَ لَكُو الْجُنُّ وُ مُرَاكَةً الْحِثَ فَلَيْ الْحَدَى الْجَنْدُ وَلَهُ مَصَّلُنَ الْإِيَّاتِ لِقَوْمٍ تَعْلَمُونَ ،
 مُللُهُ نِي الْبَيْرَ وَالْحَيْرُ وَ قَلْ فَصَّلُنَ الْإِيَّاتِ لِقَوْمٍ تَعْلَمُونَ ،

1. फालिकुल इस्बाहि व ज अ लल्लैल स क नंव्य श्शम स वल क म र हुस्बाना जालि क तक्दीरुल अज़ीज़िल अलीम॰ व हुवल्लज़ी ज अल लकुमुन्नुजू म लि तह्त दू बिहा फी जुलु मा तिल बर्रि व ल ब्ह्रिंग्कद फस्सल् नल आयाति लि कौमिंय्यअ्लमून॰ (पारा 7, रुक्ञु 18) तर्जुमा- अल्लाह तआ़ला सुबह का निकालने वाला है और उसने रात को राहत की चीज़ बनायी है और सूरज और चांद (की रफ़्तार) को हिसाब से रखा है, यह ठहराई हुई बात है, ऐसी जात की जो कि कादिर है, बड़े इल्म वाला है और वह (अल्लाह) ऐसा है जिसने तुम्हारे (फ़ायदे के) लिए सितारों को पैदा किया ताकि तुम उनके ज़रिए से अंधेरों में और ख़ुश्की में भी और दिरया में भी रास्ता मालूम कर सको। बेशक हमने (ये) दलीलें ख़ूब खोल-खोल कर बयान कर दी, उन लोगों के लिए जो ख़बर रखते हैं।

ख़ासियत- अगर लाजवरद के नगों पर बुध के दिन खुदवा करके अंगूठी पहने, हर तरह की ज़रूरत पूरी हो और क़ुबूलियत और मुहब्बत

और डर लोगों की नज़र में पैदा हो।

مَ كُوانُ يَرُبُدُ وَااَنَ يَخْدَ عُوكَ فَاِنَّ حَسُمَكَ اللهُ الْهُرَالَ اِنْكَ اَيَكَ كَ بِنَصْهِ ﴾ وَبِالْمُوْمِّنِدِيْنَ ﴾ وَالْمَنَ بَيْنَ قُلُوبُهِ مِرْكُواْ نَفْقُتَ مَانِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا كَااَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبُمْ وَلَلِئَ اللهَ الْفَابِيْنَ اللهَ الْفَائِدَ بَيْنَهُمْ النَّهُ عَزِيْرُ لِحُكِلَيْمُ

2. व इंय्युरीदू अंय्यख्दअ़ कफ़ इन्न हस्ब क ल्लाहु हुवल्लज़ी अय्य द क बि निस्रही व बिल् मुअ् िमनी नि व अल् ल फ़ बै न कुलूबिहिम लौ अन्फक्त मा फिल अर्ज़ि जमीअम मा अल्लफ़्त बै न कुलूबिहिम व ला कि न्नल्ला ह अल्ल फ़ बैनहुम इन्नहू अज़ीजुन हकीमें

(पारा 10, रुक्अ़ 4)

तर्जुमा – अगर वे लोग आपको धोखा देना चाहें, तो अल्लाह तआ़ला आपके लिए काफ़ी हैं और वही है जिसने आपको अपनी मदद से और मुसलमानों से ताकृत दी और उनके दिलों में एका पैदा कर दिया और अगर आप दुनिया भर का माल खर्च करते, तब भी उनके दिलों में इत्तिफ़ाक़ पैदा न कर सकते, लेकिन अल्लाह ही ने उनमें एका पैदा कर दिया। बेशक वह जुबरदस्त हिक्मत वाले हैं।

खासियत- जो शख़्स रमज़ान के पहले जुमा में ज़ुहर व अस के दिमियान इस आयत को वुजू करके तीन रंग यानी हरे, पीले और लाल टुकड़ों पर लिख कर वे टुकड़े टोपी की गोट में लगा कर एहतीयात से रख दे, ज़रूरत के वक्त पहन कर जहां जाए, इज़्ज़त व हैबत व मुहब्बत से लोग पेश आएं।

ع وَلَقَدْجَعَلُتَ إِن السَّمَاءَ مُرُوَّجًا وَّهَ يَتَا هَالِالْطِرِيْنَ أَهُ وَحَفِظُهُمَا مِنْ كَ الْمَالِمُ

3. व ल क द जअलना फिस्समाइ बुरूजव व जय्यन्नाहा लिन्नाजिरीन。 व हिफ्जना हा मिन कुल्लि शैतानिर्रजीम。 (पारा 14, रुक्स 2)

तर्जुमा- और बेशक हमने आसमान में बड़े-बड़े सितारे पैदा किए और देखने वालों के लिए उसको सजाया और उसको हर शैताने मरदूद से महफूज फरमाया-

**ख़ासियत-** नगीने पर ख़ुदवा करके या हिरन की झिल्ली पर लिख कर पहनने से जाह व क़ुबूलियत के लिए बहुत असर रखती है।

عُلَى ظَلَهُ هُمَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ أَلْقُرْانَ لِيَشَفَّهُ وَالْآنَ نُحِرَةً لِكُنْ يَخْسَمُهُ تَنْ فِي مَنْ فَكُنْ الْكُنْ وَالتَّمُوْتِ الْعُلْ هُ اَلرَّحْمُنُ عَلَالْمَرْشِلْ الْتَكُلِي هُ اَلرَّحْمُنُ عَلَالْمَرْشِلْ الْتَكُلِي وَالتَّمُوْتِ الْعُكُلْ هُ الرَّحْمُنُ عَلَالْمَرْشِلْ الْتَكُولُ وَمَا فِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُلْلَمُ اللللِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّلِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللْمُؤْلِقُلْمُ اللْمُؤْلِقُلْمُ اللْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُؤْلِلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُ

4. त्वहा- से अस्माउल हुस्ना॰ तक (पारा 16, रुकूअ़ 10)

तर्जुमा- त्वाहा ! हमने आप पर क़ुरआन मजीद इस लिए नहीं उतारा कि आप तक्लीफ़ उठाएं बल्कि ऐसे शख़्स की नसीहत के लिए जो (अल्लाह से) डरता हो। यह उसकी तरफ़ से नाज़िल किया गया है, जिसने ज़मीन को और बुलंद आसमान को पैदा किया है (और) वह बड़ी रहमत वाला अर्श पर कायम है। उसी की मिल्क हैं, जो चीज़ें आसमान और ज़मीन पर हैं और जो चीज़ें इन दोनों के दर्मियान हैं और जो चीज़ें तह्तस्सरा में हैं। (उसके इल्म की यह शान है कि) अगर तुम पुकार कर बात कहो तो वह चुपके से कही हुई बात को और उससे ज़्यादा ख़फ़ी को जानता है, (वह) अल्लाह ऐसा है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसके अच्छे-अच्छे नाम हैं।

ख़ासियत- संगे मरमर या चीनी या बिल्लीर के बर्तन में मुश्क व काफ़्र व गुलाब से लिख कर रोगन बान से धोकर उसमें थोड़ा अंबर व काफ़्र को बढ़ा करके ख़ुश्बू बना लें, पेशानी और भवों पर मल कर जिसके सामने होगा, वह उसकी इज्जत व आबरू करे।

ع الله و المستلات و المحمم المستلان و المحمم المتلك و المحيث لا و المحتلط المستلان و المحتلط المستلان و المحمد المن المحتلط المن المحتلك المن المحتلط المن المحتلك ال

5. अल्लाहु नूरुस्समावाति- से मंय्य शाउ बिगैरि हिसाब॰ तक (पारा 18, रुक्अ 11)

**खासियत** अवाम में मक्बूल होने के लिए नहा कर जुमरात व जुमा

का रोजा रखे और जुमा के दिन अस से पहले किब्ले की तरफ मुंह करके पहले सूर: यासीन पढ़े, फिर ये आयतें हिरन की झिल्ली पर दीनदार आ़लिम की दवात की स्याही से लिख कर उस को लपेट कर अस की नमाज पढ़ो और तावीज़ हाथ में लेकर सूर: कह्फ़ पढ़े और तावीज़ हिफ़ाज़त से उठा रखे, जो शख़्स अपने पास रखेगा, आम मक्बूलियत उसे हासिल होगी।

6. सूर: मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम)

खासियत- लिखकर जमज़म के पानी से धोकर पीने से लोगों की नज़र में महबूब हो जाए, जो बात सुने, याद रहे। उसके पानी से गुस्ल करना तमाम मर्ज़ी को दूर करता है।

7. अल-अद्लु (इन्साफ़ करने वाले)

**खासियत-** जुमा की रात में रोटी के तीस टुकड़ों पर इस को लिखकर खाने से लोगों के दिल काबू में आ जायं।

8. अल-करीमु (बख्शिश करने वाले)

खासियत- सोते वक्त ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करे तो लोगों के दिलों में उसकी इज़्ज़त पैदा हो।

الراح ينك المك الكوشي الحكييره اكان للساس عجبًا أن ٱوْحَيْنَا ۚ إِلَّى مَجُلٍ مِنْهُ مُ أَنْ أَنْ إِلنَّا مَنْ وَلِنَّا مَنْ وَبَيْدٍ إِلَّهِ مِنْ الْمَثُوَّا أَنَّ لَهُ ظَلَّهُ صِدْ يِن عِنْدَ رَبِّهِمْ وَقَالَ الْكَفِي وُنَ إِنَّ هَذَ الَّهِ وَتَعَبِّيْنَ وإِنَّ زَبُّكُمُ اللهُ الَّذِي ْخَلَقَ التَّمُلُوتِ وَالْرَصَ فِي سِنَّةِ أَيَّا مِنْحُوَّا سُتَوَى كَلَ الْمَرْثِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَامِنْ شَفِيْمِ إلاَّ مِنْ بَعَلِ إِذْنِهِ لَا بِكُمُ اللهُ كَيْكُو فَاعْبُلُ وَلا و إَفَلاَ تَذَكَّرُونَ ٥

9. अलिफ-लाम-रा-से अ फ ला तज़क्करून तक

(पारा 11, रुकूअ़ 6)

खासियत- जो चाहे कि लोग मेरे काबू में आ जाएं तो शाबान के

महिने में अय्यामें बीज़ (13-14-15) के रोज़े रखे। आख़िरी रोज़ा सिरका व साग और जौ कि रोटी और नमक से इफ़्तार करे और मिरिब से इशा तक अल्लाह के ज़िक्र और दरूद शरीफ़ में मश्गूल रहे और इशा पढ़कर भी तस्बीह व तक्दीस में जब तक चाहे, लगा रहे। फिर ये आयतें ओस के पानी और ज़ाफ़रान से एक काग़ज़ पर लिखकर सर के नीचे रखकर सो रहे। सुबह को नमाज़ पढ़कर उस पर्चे को लेकर जिसके पास जाएगा, उसकी कद्र व मंज़िलत करेगा और जो बात कहेगा, वह दुरुस्त होगी।

10. अल-मुह्सी (घरने वाले)

ख़ासियत- अगर रोटी के बीस टुकड़ों पर बीस बार पढ़े तो लोग काबू में आयें।

# 7. बाल-बच्चों का फ़रमांबरदार होना

ط وَاصْلِحُ إِنْ فُرِيَّ عَيْ اللَّهِ الْإِنْ سُبُتُ إِلَيْكَ وَ إِنَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ }

1. वस्लिह ली फी ज़ुर्रिय्यती इन्नी तुब्तु इलै क व इन्नी मिनल मुस्लिमीन。 (पारा 26, रुक्ज़ 2)

तर्जुमा- और मेरी औलाद में भी मेरे लिए सलाहियत पैदा कर दीजिए। मैं आपकी जनाब में तौबा करता हूं और मैं आप का फरमांबदार हूं।

खासियत जिसकी औलाद नाफरमान हो, वह इस आयत को हर नमाज़ के बाद पढ़ा करे। इन्शाअल्लाहु तआ़ला सालेह हो जाएगी। पढ़ने के वक्त ज़ुरियाती के लफ़्ज़ पर अपनी औलाद का ख़्याल रखे।

अश्शहीदु (बड़े मौजूद)
 खासियत- अगर ना-फरमान औलाद या बीवी की पेशानी पकड़कर इसको
 पढ़े या हज़ार बार पढ़कर दम कर दे, वे फरमांबरदार हो जायेंगे।

## 8. राज़ मालूम करने के लिए

مل يَابَخِنَ إِسْرَآئِينُلَ اذْكُرُهُ إِنعَمَنِ الْحَيْ الْحَيْرُ وَالْمِنُ وَ وَالْمِنُونِ مِنْ الْمَاكُونُ وَكَا اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

 या बनी इस्राई लज़कुरू से .....व अन्तुम तज़्लमून० तक (पारा 1, रुक्अ 5)

ख़ासियत- नाबालिग़ लड़की के बदन के कपड़े पर पीर की रात में जब पांच घंटे रात गुज़र जाए, इन आयतों को लिखकर सोई हुई औरत के सीने पर रख दें तो जो कुछ उसने किया होगा सब बतला देगी, मगर यह उसी जगह जायज़ है जहां शरज़ी तौर पर तजस्सुस (इन्क्वायरी) जायज़ हो, वरना हराम है।

سُ وَإِذْ فَتَكَلْتُرُ نَفْسًا فَا ذَارَءُ تُثُمِّفِهُا ۚ وَاللّٰهُ مُحْرِجٌ مَّا كُذُنُ ثُوْتِكُمُ وَنَّ فَقُلُنَا اللهِ الْمُؤْنِّ وَكَاللّٰهُ مُؤْنِكُمُ لِيَالِتِهِ لَعَلَى كُوتُ تَعْقِلُونَ \* اخْرِيَكُمُ لِيَاتِهِ لَعَلَى كُوتُ تَعْقِلُونَ \* اخْرِيكُمُ لِيَاتِهِ لَعَلَى كُوتُ تَعْقِلُونَ \* الْفَاللّٰهُ الْمُؤْنَ كُوتُولِكُمُ لِيَاتِهِ لَعَلَى كُوتُ تَعْقِلُونَ \* الْفَالدُونَ \* اللّٰهُ الْمُؤْنَ كُوتُولِكُمُ لِيَا لِيَالِهُ اللّٰهُ الْمُؤْنِي لَوْلِي اللّٰهُ الْمُؤْنِي لَوْلِيالِهُ اللّٰهُ الْمُؤْنِي لَوْلِي اللّٰهُ الْمُؤْنِي لَوْلَاكُونَ اللّهُ الْمُؤْنِي لَوْلِي اللّٰهُ الْمُؤْنِي لَوْلِي اللّٰهِ اللّٰهُ الْمُؤْنِي لَوْلِي اللّٰهُ الْمُؤْنِي لَوْلِي اللّٰهُ الْمُؤْنِي لَهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُؤْنِي لَوْلِي اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُؤْنِي لَوْلِي اللّٰهُ الْمُؤْنِي لَوْلِي اللّٰهُ الْمُؤْنِي لَنِيالِهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الْمُؤْنِي لَوْلِي اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ لَلّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

2. व इज कतल्तुम नफ्सन फद्दारअ्तुम फीहा वल्लाहु मुख्रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून॰ फ़क़ुलनज़िरबूहु बिबअ्जिहा कज़ालि क युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम तअ्किलून॰ (पारा 1, रुकूअ 9)

तर्जुमा- और जब तुमने एक आदमी का ख़ून कर दिया, फिर एक दूसरे पर उसको डालने लगे और अल्लाह तआ़ला को इस अम्र को जाहिर करना मंज़ूर था, जिसको तुम छिपाना चाहते थे। इसलिए हमने हुक्म दिया कि इसको उसके किसी टुकड़े से छुवा दो। इसी तरह हक तआ़ला (कियामत में) मुर्दों को ज़िन्दा कर देंगे और अल्लाह तआ़ला अपनी (क़ुदरत की) नज़ीरें तुमको दिखलाते हैं, इस उम्मीद पर कि तुम अ़क्ल से काम करो।

खासियत- सोते आदमी से राज़ मालूम करने के लिए, मगर जिस जगह मालूम करना शरअन जायज़ हो।

## 9. जुदाई से बचने के लिए

1. अल-मुह्यी (ज़िंदा करने वाले)

**खासियत** - जिसको किसी से जुदाई का डर या कैंद का खतरा हो, इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़े।

## 10. सरकश गुलाम के लिए

اِنْ نَوَحَّلْتُ عَلَى الله رَنِى وَرَبِيكُوْءَ مَا مِنْ دَانَتَ فِي إِلَّا هُوَ الْحِلْ
 إِنَّا صِيبَهَا \* إِنَّ رَبِى عَلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ٥

 इन्नी तवक्कल्तु अलल्लाहि रब्बी व रब्बिकुम मा मिन दाब्बितिन इल्ला हु व आख़िजुम बिनासि यतिहा इन् न रब्बी अला सिरातिम मुस्तकीम。
 (पारा 12, रुक्अ 5)

तर्जुमा- मैंने अल्लाह पर तवक्कुल कर लिया है, जो मेरा भी मालिक है और तुम्हारा भी मालिक है, जितने धरती पर चलने वाले हैं, सब की चोटी उसने पकड़ रखी है। यकीनन मेरा रब सीधे रास्ते पर (चलने से मिलता) है।

खासियत- अगर कोई लौंडी या गुलाम सरकश हो तो बाल पेशानी

के पकड़कर तीन बार इसको पढ़े और उस पर दम करे, इन्शाअल्लाह तआ़ला फरमांबरदार और काबू में हो जाएगा।

## 11. ख़ाना वीरानी के लिए

ا فَكَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرَ وُلِيهِ فَعَنَا عَلَيْهِمُ أَبُواَبَ كُلِّ شَى عِطَحَقَّ إِذَا فَرِحُوْا يِمَا أَوْنُو أَلَا شَيْءَ عَلَى اللهُ وَالْمَا مُولِكُونَ وَفَقِعَ دَا بِرُالْقَوْ مِالَّذِينَ وَ طَلَّمُونَ وَ فَقَطِعَ دَا بِرُالْقَوْ مِالَّذِينَ وَ طَلَّمُوا وَ وَالْحَمَدُ لِللهِ مَن يَ العَلَمِينَ وَ طَلَّمُوا وَ وَالْحَمَدُ لِللهِ مَن يَ العَلْمِينَ وَ

1. फ़ लम्मा नसू मा से ......वल् हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन॰ तक (पारा ७ हक्अ 11)

तर्जुमा- फिर जब वे लोग इन चीज़ों को भूलें रहे, जिनकी उनको नसीहत की जाती थी, तो हमने उन पर हर चीज़ के दरवाज़े खोल दिए, यहां तक कि जब उन चीज़ों पर जो कि उनको मिली थीं वे खूब इतरा गए, हमने उनको यकायकी पकड़ लिया, फिर तो बिल्कुल हैरतज़दा रह गये, फिर जालिम (काफिर) लोगों की जड़ (तक) कट गई और अल्लाह का शुक्र है, जो तमाम आलम का परवरदिगार है।

# जादू, जिन्न, आसेब और तक्लीफ़ देने वाले जानवरों से हिफ़ाज़त

1. जिन्न व इन्स से हिफ़ाज़त

ٱللهُ لَآ اللهُ إِلَا هُوَ الْحَيُّ الْقَيَّعُمُ لَآ وَاحُنُ كُن كَاسِنَهُ قَلَا كُوْمُ الْهُ مَا فِي السّنِهُ لَا مُا اللهُ اللهُ

अल्लाहु ला इला ह इल्ला हु व से व हुवल अलिय्युल अजीम॰ तक।
 (पारा 3, रुक्झ 2)

तर्जुमा- अल्लाह तआ़ला (ऐसा है कि) उसके सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं, ज़िंदा है, संभालने वाला है, न उसको ऊंघ दबा सकती है, न नींद। उसी के मम्लूक हैं सब, जो कुछ आसमानों में है जो कुछ ज़मीन में है। ऐसा कौन शख़्स है, जो उसके पास (किसी की) सिफ़ारिश कर सके, उसकी इजाज़त के बग़ैर, वह जानता है उनके तमाम हाज़िर व गायब हालात को और वे मौजूदात उसकी मालूमात में से किसी चीज़ को अपने इहाता-ए-इल्मी में नहीं ला सकते, मगर जिस कदर (इल्म देना वही) चाहे, उसकी कुर्सी ने सब असमानों और ज़मीन को अपने अन्दर ले रखा है और अल्लाह तआ़ला को उन दोंनों की हिफ़ाज़त कुछ बोझ नहीं गुज़रती और वह आलीशान है।

ख़ासियत- आयतल कुर्सी को जो शख़्स हर नमाज़ के बाद एक बार पढ़ ले, इन्शाअल्लाह तआ़ला उसके पास शैतान न आएगा, क्योंकि उसने इकरार किया है कि जो शख़्स आयतल कुर्सी पढ़ता है, मैं उसके पास नहीं जाता।

2. सूरतुल मुअ़ब्बज़तैन (पारा 30)

खासियत- हर किस्म के दर्द, बीमारी व जादू व नज़र वग़ैरह के लिए पढ़ना और दम करना और लिख कर बांधना फायदेमंद है और सोते वक्त पढ़ने से हर किस्म की आफ़त से बचा रहे और अगर इसको लिख कर बच्चों के बांध दे तो उम्मुस्सिबयान वग़ैरह से हिफ़ाज़त रहे और अगर हाकिम के सामने जाने के वक़्त पढ़े ले, तो उसकी बुराई से बचा रहे।

3. सूर: इख़्लास (पारा 30)

खासियत- अगर खरगोश की झिल्ली पर लिख कर अपने पास रख ले तो इंसान और जिन्न और तक्लीफ पहुंचाने वाला जानवर उसके पास न आए।

4. एक बुजुर्ग से नक्ल किया गया है कि जंगल में एक बकरी देखी, जिससे भेड़िया खेल रहा था। यह पास गये तो भेड़िया भाग गया। देखते क्या हैं कि इस बकरी के गले में कोई तावीज़ है, खोल कर देखा तो उस में ये आयतें निकर्ली-

وَلاَ يَوُ دُمُ حِفْظُهُ مَا مَ مُهُوالْعَينُ الْعَظِفِيُ وَاللَّهُ حَيْرُهُ وَاللَّهُ حَيْرُهُ الْفَاقَ هُو َ الْمَحْمُ الرَّاحِمِينَ وَحِفْظُ الْمِنْ حَكِل شَيْطًا فِي مَلَدِ وَحِفْظًا الْإِلْ تَقْلِيمُ وَاللَّهُ الْمَر الْعَزِيْزِ الْعَلِيْرِهِ إِنْ كُلُّ لَغَيْسٍ لَّمَا عَيْهُ احَافِظُ وَإِنَّ بَطْشَ رَبِكَ لَشَرِي لُهُ وَإِنْهُ هُوَ يُكِبُونَ وَكُو يُعِيدُهُ وَهُو الْفَعُورُ الْوَدُودُ وَدُو الْعَرُسِ الْمَجِيدُ وَفَاللَّهِ الْمَالِمَا يُرِيْدُهُ هَلْ اَمَدْكَ حَدِيْتُ الْجُنُوْدِهِ فِرْعَوْنَ وَمَشَوُدَه هَلِ الّذِيْنَ حَفَرُوْا فِي تَحْذِيبِهِ وَاللّهُ مِنْ وَكَا يَعِمْ لِجُينًا ه بَلْ هُوَثَمُ النَّ جَيْدُا فِي لَا مُحَلِّوهِ

व ला यऊ दुहू हिफ्जु हुमा व हु व ल अलियुल अजीम॰ फल्लाहु खैरन हाफिज़व व हु व अर्हमुर्राहिमीन व हिफ्ज़म मिन कुल्लि शैतानिम मारिद॰ व हिफ्ज़नाहा मिन कुल्लि शैतानिर्रजीम॰ व हिफ्ज़न जालिक तक्दीरुल अजीज़िल अलीम॰ इन कुल्लु निम्सल्लम्मा अलैहा हाफिज़॰ इन् न बत्श रिब्ब क ल शदीद॰ इन्नहू हु व युब्दिउ व युओद॰ व हुवल ग़फ़ूरुल वदूदु ज़ुल अर्शिल मजीद॰ फ्अंआ़लुल् लिमा युरीद हल अता क हदीसुल जुनूदि फिरऔ न व समूद बलिल्लज़ी न क फ रू फी तक्ज़ीबिंव वल्लाहु मिंव व राइहिम मुहीत॰ बल हु व क़ुरआनुम मजीदुन फी लौहिम मह्फूज़॰

जो शख़्स इनको लिख कर अपने पास रखे, उसको कोई तक्लीफ़ न पहुंचे।

5. अल: कहहारु (बड़े गालिब)

ख़ासियत- ज्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करने से दुनिया की मुहब्बत और अल्लाह के अलावा की बड़ाई दिल से जाती रहे और दुश्मनों पर ग़लबा हो और अगर चीनी के बर्तन पर लिख कर ऐसे आदमी को पिलाया जाए, जो जादू की वजह से औरत पर क़ुदरत न रख पाता हो, जादू दूर हो। 2. जादू दूर करने के लिए

ط نَلَمَّا آلَقُوْا قَالَ مُوْمَىٰ مَاجِئُمُ مُولِا السِّحْرُ ﴿ إِنَّ اللهُ سَيُمُ لِللَّهُ وَإِنَّ اللهُ لَا يُعْلَلُهُ وَالنَّالَةُ اللهُ وَلَا يَعْلَى اللهُ عَمَلَ اللهُ عُمَلَ اللهُ عُمِلِ وَيُولِي وَلَا اللهُ عُمِلُونَ ٥ وَيُحِنَّ اللهُ الْحُقَّ بِكَلِمْتِهِ وَلَوْكِرَةَ الْمُجْرِمُونَ ٥ وَيُحِنَّ اللهُ الْحُقَّ بِكَلِمْتِهِ وَلَوْكِرَةَ الْمُجْرِمُونَ ٥

1. फ लम्मा अल्कौ का ल मूसा मा जिञ्जून बिहिस्सिट्र इन्नल्ला ह स युब्तिलु हू इन्नल्ला ह ला युस्लिहु अम लल् मुफ्सिदीनः व युहिक्कुल्लाहु ल हक् क बिकलिमाति ही व लौ करिहल मुज्रिमूनः (पारा 11, हक्जु 13) तर्जुमा- सो जब उन्होंने (अपना जादू का सायान) डाला तो मूसा (अलैहिस्सलाम) ने फरमाया कि जो कुछ तुम (बना कर) लाये हो, जादू है। यकीनी बात है कि अल्लाह तआ़ला इस (जादू) को दरहम-बरहम किए देता है (क्यों कि) अल्लाह तआ़ला ऐसे फसादियों का काम बनने नहीं देता और अल्लाह तआ़ला सही दलील (यानी मोजज़े) को अपने वायदों के मुवाफिक साबित कर देता है, गो मुज्रिम (और काफिर) लोग कैसा ही ना-गवार समझें।

खासियत- जादू के लिए बहुत आज़माया हुआ है। जिस पर किसी ने जादू किया हो, इन आयतों को लिख कर उसके गले में डालें या तश्तरी पर लिख कर पिलाएं, इन्शाअल्लाहु तआ़ला तन्दुरुस्त हो जाएगा।

مُكَ يَا بَنِيُ الْدَمَخُدُ كُلُونِيْ مَنَ تَكُو عِنْدَكُلِ سَيْعِ بَدِ وَكُلُوا وَ سُرُوا وَكَا شُيرُ فَوْ الْمِنَ لَا يُحِبُ الْمُسُرِوِيُنَ ٥ قُلْ مَنُ حَرَّمَ رِيمُنَةَ اللهِ الَّذِي اَخْرَجَ لِعِبَادِم والطَيِّبَاتِ مِنَ الْإِرْ وَقِ مَ قُلُ هِيَ لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً بَوْمَ الْقِيمَةِ حَنَّ اللّهَ نُفَصِّلُ الْأَبْاتِ لِقَوْمَ يَعْلَمُونَ ٥ قُلُ إِنَّ مَنَ الْفَوَا حِشَى مَا خَلْهَرَمِنْهَا وَمَا بَطِنَ وَالْمِنْ مُوالْمِنْ مُوالْمَعْ مِنْ اللّهِ مَا كُلُونَ وَقُلُ اللّهِ مَا كُلُونَ ٥ بِهِ السَلْطَاتَ الْوَالْمَ لَوْلُونَ عَلَى اللّهِ مَا كُلُونَ وَالْمَا لَمُنْ اللّهِ مَا كُلُونَ ٥

2. या बनी आदाम खुजू जीनत कुम से .....मा ला तअ्ल मून。 तक। (पारा ८, रुक्अ 11)

तर्जुमा- ऐ आदम की औलाद ! तुम मस्जिद में हाज़िरी के वक्त अपना लिबास पहन लिया करो और ख़ूब खाओ और पियो और हद से मत निकलो । बेशक अल्लाह तआ़ला पसन्द नहीं करते, हद से निकल जाने वालों को। आप फरमाइए कि अल्लाह तज़ाला के पैदा किये हुए कपड़ों को, जिनको उसने अपने बन्दों के वास्ते बनाया है और खाने-पीने की हलाल चीज़ों को किस शाख़्स ने हराम किया है। आप यह कह दीजिए कि ये चीज़ें इस तौर पर कि कियामत के दिन भी खालिस रहें, दुनिया की ज़िंदगी में खालिस ईमान वालों ही के लिए हैं, हम इसी तरह तमाम आयतों को समझदारों के वास्ते साफ-साफ बयान किया करते हैं। आप फरमाइये कि अल-बत्ता मेरे रब ने हराम किया है तमाम गन्दी बातों को, उनमें जो एलानिया हैं, वे भी और उनमें जो छिपी हैं, वे भी और हर गुनाह की बात को और ना-हक किसी पर ज़ुल्म करने को और इस बात को कि तुम अल्लाह तज़ाला के साथ किसी ऐसी चीज़ को शारीक ठहराओ, जिस की अल्लाह ने कोई सनद नाज़िल नहीं फरमायी और इस बात को कि तुम लोग अल्लाह तज़ाला के ज़िम्मे ऐसी बात लगा दो, जिस की तुम सनद न रखो।

ख़ासियत- यह आयत ज़हर व बुरी नज़र व जादू को दूर करने के लिए फ़ायदेमंद है। जो श़ख़्स इसको हरे अंगूर के अ़र्क और ज़ाफ़रान से लिख कर आंवले के पानी से धोकर ग़ुस्ल करे, बुरी नज़र और जादू उस से दूर हो और जो खाने में मिला कर खाये तो ज़हर से बचा रहे और जादू और बुरी नज़र से भी।

مَ اللَّهُ المُعْلَمُ اللَّهُ اللَّالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

رَى اَجُوْرُ اِلْمِوْرُ اِلْمُورِ اِلْكُالْمُ الْمُورِينِ اِلْكُالْمُ الْمُورِينِ الْمُورِينِ الْمُورِينِ الْمُ 3. फॅलम्मा जाअस्स ह र तु का ल लहुम मूसा अुल्कू मा अन्तुम मुल्कून फ़लम्मा अल्को का ल मूसा मा जिअ्तुम बिहिस्सिह्र इन्नल्ला ह स युब्ति लु हू इन्नल्लाह लायुस्लिहु अ म लल् मुफ्सिदीन (पारा 11, ठक्ञ्ञ13) तर्जुमा- सो जब वे आये (और मूसा अलैहिस्सलाम से) मुकाबला हुआ, मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि डालो जो कुछ तुमको (मैदान में) डालना है, सो जब उन्होंने (अपना जादू का सामान) डाला तो मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि जो कुछ तुम (बना कर) लाये हो, जादू है। यकीनी बात है कि अल्लाह तआ़ला इस (जादू) को अभी दरहम-बरहम किये देता है, (क्योंकि) अल्लाह तआ़ला ऐसे फ़सादियों का काम बनने नहीं देता।

खासियत- सख्त जादू के दूर करने के लिए फायदेमंद है। एक घड़ा बारिश के पानी का लेकर ऐसी जगह से जहां बरसने के वक्त किसी की नजर न पड़ी हो और एक घड़ा ऐसे कुएं के पानी का ले, जिसमें से कोई पानी न भरता हो, जुमा के दिन ऐसे पेड़ों के सात पत्ते ले, जिसका फल न खाया जाता हो, फिर दोनों पानी मिला कर उसमें सातों पत्ते डाल दे, फिर इन आयतों को कागज़ पर लिख कर इस पानी से धोकर जादू के मारे को दिरया के किनारे पर ले जाकर पानी में उसको खड़ा करके रात के वक्त पानी से उसको गुस्ल दे। इन्शाअल्लाहु तआ़ला जादू ग़लत हो जाएगा।

## 3. जिन्न व इन्सान को काबू में करना

ا وَإِذْقَالَ رَبُّكَ اِلْمَلَكَ عَلَيْهِ إِنْ َ جَاعِلُ فِي الْاَرُضِ خَدِيْفَةً ا فَالْوَالَجَعْلُ فِيهَا مَنْ يَتَعَمُّ جَمَّدِ لَكَ وَتُعَمَّلُ فِيهَا مَنْ يَتَعَمُّ جَمَّدِ لَكَ وَتُعَمَّلُ فِيهَا مَنْ يَتَعَمُّ جَمَّدِ لِكَ وَتُعَمَّلُ فَالْكَ مَا مَنْ يَعْفَى اللّهِ مَا لَا تَعْمَلُ وَعَلَمَ الْمَمَالُ اللّهُ مَا كَلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمَلَكَ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

1. व इज़ का ल रब्बुक लिल् मलाइकित से ......इन्न क अन्तल अलीमुल हकीम॰ तक (पारा 1, रुवूअ 4) तर्जुमा- और जिस वक्त इर्शाद फरमाया, आपके रब ने फरिश्तों से कि ज़रूर मैं बनाऊंगा, ज़मीन में एक नायब, फरिश्ते कहने लगे कि आप पैदा करेंगे, ज़मीन में ऐसे लोगों को जो फसाद करेंगें और ख़ून बहाएंगे और हम बराबर तस्बीह कहते रहते हैं, अल्लाह की तारीफ़ के साथ और तक्दीस करते रहते हैं आपकी। हक तआ़ला ने इर्शाद फरमाया कि मैं जानता हूं इस बात को जिसे तुम नहीं जानते। और इल्म दे दिया अल्लाह तआ़ला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को (उनको पैदा करके) सब चीज़ों के नामों का। फिर वे चीज़ें फरिश्तों के सामने कर दीं फिर फरमाया कि बताओ मुझको नाम उन चीज़ों के (यानी उनके आसार व ख़्वास के साथ) अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि आप तो पाक हैं, हमको ही इल्म नहीं, मगर वही जो कुछ आपने इल्म दिया। बेशक आप बड़े इल्म वाले हैं, हिक्मत वाले हैं (कि जिस कदर जिस के लिए मस्लहत जाना, उसी कदर इल्म व समझ अता फरमायी।)

ख़ासियत- इल्म को सीखने और जिन्नों और दूसरे इंसानों को क़ाबू में करने के लिए मुफ़ीद है। जिस महीने की पहली तारीख़ को जुमरात हो, गुस्ल करके उस दिन रोज़ा रखे। शाम को जौ की रोटी, शकर और किसी किस्म के साग से इफ़्तार करे और अपने वक्त पर सो रहे। जब आधी रात हो, उठ कर वुज़ू करके किब्ला रुख़ बैठ कर ये आयतें 33 बार पढ़े, फिर कांच के बर्तन पर मुश्क व जाफ़रान व गुलाब से इन आयतों को लिख कर ओले के पानी से धोकर पिए और सो रहे। सात दिन तक इसी तरह करे और आख़िरी दिन में ये आयतें सत्तर बार पढ़े, मगर मकान तहाई का हो और ओद की धूनी दे, फिर फ़ारिग़ होकर उन ही कपड़ों में सो रहे। इन्शाअल्लाहु तआ़ला मक्सूद हासिल होगा।

## 4. शैतानी वसवसा दूर करने के लिए

المَ وَإِمَّاكِ نُزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ مَزْعٌ كَاسَتَعِدُ مِا اللهِ النَّهُ مَيْءُ مُعَلِيْرُهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ النَّهُ مَيْءُ مُعَلِيْرُهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مُعَلَّمُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

 व इम्मा यन्ज्गन्न क मिनक्शौतानि न ज् गुन फस्तिअज़ बिल्लाहि इन्नहु समीअुन अलीमि इन्नल्लज़ी न त कौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनक्शौतानि तज़क्करू फ इ ज़ा हुम मुब्सिङ्न०

(पारा 9, रुक्अ 14)

तर्जुमा- और अगर आपको कोई वस्वसा शैतान की तरफ से आने लगे तो अल्लाह की पनाह मांग लिया कीजिए। बिला शुब्हा वह खूब सुनने वाला, ख़ूब जानने वाला है। यकीनन जो लोग ख़ुदा तरस हैं, जब उनको कोई ख़तरा शैतान की तरफ से आ जाता है, तो वह याद में लग जाते हैं, सो यकायक उनकी आंखें खुल जाती हैं।

ख़ासियत- जिसको वस्वसों और ख़तरों और बुरे ख़्यालों और दिल के कम्पन ने आजिज़ कर दिया हो, इन आयतों को गुलाब व ज़ाफ़रान से जुमा के दिन सूरज के निकलने के वक्त सात परचों पर लिख कर हर दिन परचा निगल जाए और उस पर एक घूंट पानी का पी ले, इन्शाअल्लाहु तआ़ला दूर हो जाएगा।

**फ़ायदा** – हदीसों में आया है कि वस्वसे के वक्त 'आमन्तु बिल्लाहि व रुसुलिही' कहे या अञ्जूजुबिल्लाह पढ़ कर बायीं तरफ़ तीन बार धुत्कारना आया है।

إمَنْتُ بِاللهِ وَلَيْتُلِهِ وَالظَّا هِرُوَالْبَاطِئُ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٍ ٥

आमन्तु बिल्लाहि व रुसुलिही वज़्ज़ाहिरु वल बातिनु व हु व बिकुल्लि

शैइन अ़लीम॰ पढ़े। इससे किसी को निजात नहीं होती, इसका गृम न करना चाहिए, या אוֹנְעָיׁלִי

'ला इला ह इल्लल्लाहु' ज्यादा से ज्यादा पढ़े।

अबू सुलेमान दारानी ने अजीब तद्बीर बतलायी है कि जब वस्वसा आये, ख़ूब ख़ुश हो, शैतान को मुसलमान का ख़ुश होना सख़्त ना-गवार है, वह फिर वस्वसा न डालेगा।

## 5. ख़ौफ़ का दूर होना

م فَاللَّهُ عَيْرُحَافِظُا وُلَّهُ وَأَنْهُ مُحَمِّ الرَّاحِمِينَ ٥

फ़ल्लाहु खैरुन हाफि़ज़ा.व हु व अर्हमुरिहिमीन。

(पारा 13, रुक्अ 2)

तर्जुमा- अल्लाह (के सुपूर्व वही) सबसे बड़ा निगहबान है और वह सब मेहरबानों से ज़्यादा मेहरबान है।

ख़ासियत- जिसको किसी दुश्मन से डर हो या और किसी तरह की बला व मुसीबत का डर हो, वह इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करे, इन्शाअल्लाहु तआ़ला मुश्किल दूर हो जाएगी।

مَدُ إِذُهَ مَتَ مَنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِنَّهُ الْمَاللَهُ وَلِنَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَكَلَاللهُ اللهُ الل

तर्जुमा- जब तुम में से दो जमाअतों (बनी सलमा व बनी हारिसा) ने दिल में ख़्याल किया कि हिम्मत हार दें और अल्लाह तआ़ला इन दोनों जमाअतों का मददगार था और पस मुसलमानों को तो अल्लाह तआ़ला पर भरोसा करना चाहिए और यह बात जानी-समझी है कि अल्लाह तआ़ला ने तुमको बद्र की लड़ाई में मदद से जिताया, हालांकि तुम बे-सर व सामान बासे अल्लाह तआ़ को को को को को को को को को का मुक्तानों से (वे) काम हो में के बा हुको ख़ का की ने होगी कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करे तीन हज़ार फरिश्तों के साथ (जो आसमान से) उतारे जाएंगे। हां, क्यों नहीं (काफ़ी होगा) अगर मुस्तिकृत रहोगे और तक्वा वाले रहोगे और (अगर) वे तुम पर एकदम से (भी) आएंगे, तो तुम्हारा रब तुम्हारी मदद फरमाएगा। पांच हज़ार फरिश्तों से जो कि एक खास शक्ल बनाये होंगे और अल्लाह तआ़ला ने मदद सिर्फ इस लिए की कि तुम्हारे लिए (ग़लबे की) ख़ुशख़बरी हो और तािक तुम्हारे दिलों को (बचैनी) से चैन मिल जाए और मदद सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से हैं जो कि ज़बरदस्त हैं, हिक्मत वाले (भी) हैं।

खासियत- ये आयतें जालिम बादशाह व दुश्मन और रात के वक्त जिन्न या इसान के डर के लिए हैं, इनको जुमा की रात में आधी रात के वक्त वुजू करके लिखे, फिर लिखने वाला सुबह की नमाज पढ़ के सूरज निकलने तक ज़िक्न व तस्बीह में लगा बैठा रहे। जब सूरज बुलंद हो जाए, तो दो रकञ्जत पढ़े, पहली में फातिहा और आयतल कुर्सी और दूसरी में फातिहा और 'आ म नर्रसूलु' से आख़िर सूरः तक पढ़े, फिर सात बार इस्तिग्फार पढ़े और सात बार 'हस्बियल्लाहु ला इला ह इल्लाहु व अलैहि तवक्कलतु व हु व रब्बुल अर्शिल अज़ीम॰ फिर ताज़ा वुजू करके ये आयतें लिख कर अपने पास रख ले, इन्शाअल्लाहु तआ़ला मुराद हासिल हो।

س كُواذَا قَرُّاْتَ الْقُرُانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُوْمِنُونَ بِالْلَاخِرَةِ جَجَابًا مُسَتُّورًا وُقِجَعَلَنَا عَلِي قُلْنِهِمُ آكِنَةً أَنْ يَفْفَهُوْ لَا وَفَى الْمَانِومُ وَقُرَّادِ وَلَذَاذَ ذَكَرَتَ رَبِّكَ فِي الْقُرُانِ وَجُدَ لَا وَلَوْاعَلَا الْمُبَارِهِمْ نُفُورًاه

3. व इज़ा क्रअ्तल क़ुरआ न से अ़ला अदबारिहिम नुफ़ूरा॰ तक (पारा 15, रुक्अ़ 5)

तर्जुमा - और जब आप क़ुरआन पढ़ते हैं तो हम आपके और जो लोग आख़िरत पर ईमान नहीं रखते, उनके दर्मियान एक परदा डाल देते हैं और (वह परदा यह है कि) हम उनके दिलों पर परदा डालते हैं इससे कि वे उसको समझें और उनके कराों में डाट देते हैं, और जब आप कुरआन में सिर्फ अपने ख का ज़िक करते हैं तो वे लोग नकरत करते हुए पीठ फेर कर चल देते हैं।

खासियत- किसी डरे हुए पर, जो गन्दे ख्यालों में गिरफ्तार हो, पढ़ कर दम कर दे, तो उसका डर खत्म हो जाए।

4. दीगर- कोई भूत पलीद किसी के सर हो गया हो तो नीले पश्मीने पर या कागज़ पर लिख कर उसके बाज़ू पर बांध दिया जाए, तो वह दूर हो जाए।

6. तक्लीफ देने वाले जानवर से

बचने का अमल

1. यह आयत पढ़ कर जिस आदमी या जानवर से डर हो, उस की तरफ दम करे-

ٱللهُ مُنْهَا وَمَثْلُكُوْء لَنَا ٱعْمَالُنَا وَلَكُوْ اَعْمَالُكُوُ وَلَاحَجَةً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُوْء اَللهُ يَغِينَهُ بَيْنِنَا مِ अल्लाहु रब्बुना व रब्बुकुम लना अञ्ज्मालुना व लकुम अञ्ज्मालुकुम ला हुज्ज त बै नना व बै न कुम. अल्लाहु यज्मञ्जु बै न नाः उसकी तक्लीफ़ से बचा रहे।

दीगर-

ڂڝۜ؞ ٛ ؞ مير.

اللّهُ الْعَيْرِيْنُ إِنْ كُلِكُمُ ٥

हा-मीम॰ ऐन-सीन-काफ॰ क ज़ालि क यूही इलै क व इलल्लज़ी न मिन कब्लिक अल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम॰

बड़ी मुसीबतों के वक्त पढ़ना मुफ़ीद है।

2. काब अह्बार से नकल किया गया है कि सात आयतें जब पढ़ लेता हूं, फिर किसी बात का डर नहीं रहता।

#### पहली आयत

تُلُ لَنْ يُصِيْبُنَآ إِلاَّ مَا حَتَبَ اللهُ لَنَ أَهُوَمُوْلِمُنَاءَ وَعَلَى اللهِ فَلَيْرُكُلِّ. الْمُوْمِنُونَ ٥

क़ुल लंग्युसी ब ना इल्ला मा क त बल्लाहु लना हु व मौलाना व अलल्लाहि फ़ल् य त वक्कलिल् मुअ्मिनून₀

### दूसरी आयत

وَإِنْ يَسْمَسُكَ اللهُ مِنْ يَزَلَا كَاشِفَ لَهُ الرَّهُوَ عَانَ يُحَرُّدُ كَ يَحْمُرُ وَلَا مَرَا ذَ كِفَصُّلِهِ \* يُصِينُبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِنَادٍ \* وَهُوَالْعَفَوُّ مُ الرَّحِيْمُ ٥ व इंय्यम्सस्कल्लाहु बिज़ुरिन फ़ ला काशिफ़ लहू इल्ला हु व व इंय्युरिद् क बिख़ैरिन फ़ ला राद् द लिफ़ज़्लिही युसीबु बिही मंय्यशाउ मिन अबादिही व हु वल ग़फ़ूरुर्रहीम०

#### तीसरी आयत

وَمَا مِنْ دَاتِمَةٍ فِي الْآرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ مِرْدَقُهَا وَبَعُكُومُسْتَقَوَّفًا وَمُسْتَوْدَعَهَا وَكُلُّ فِي ُكِتْبٍ مُّبِيْنٍ ه

व मा मिन दाब्बतिन फ़िल् अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा व यअलमु मुस्तकर्रहा व मुस्तौ द अहा कुल्लुन फी किताबिम मुबीन。

#### चौथी आयत

إِنِي تُوَكِّلُتُ عَلَى اللهِ مَرِينَ وَمَرْتِكُمُو مَا مِنْ دَانَةٍ إِلاَّا هُمَ

اخِد ُ إِنَا صِيتِهَا ﴿ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسَمَّقِيْمٍ ٥

इन्नी तवक्कल्तु अलल्लाहि रब्बी व रब्बिकुम मा मिन दाब्बर्तिन इल्ला हु व आख़िजुम बिनासियति हा इन् न रब्बी अला सिरातिम मुस्तकीम०

#### पांचवी आयत

وَكَايِّنْ مِّنْ ذَا كُبَاةٍ لَا تَحْمُلُ مِنْ فَهَا أَمَالَهُ كُرُرُ نُهَا وَإِيَّا كُمْرَيِّ وَهُوَالسَّيِينَ مُ الْعَرِلْيُمْرُ ٥

व क अय्यिम मिन दाब्बतिल ला तिह्मलु रिज़्कहा अल्लाहु यर्जुकुहा व इय्या कुम व हुवस्समीअुल अलीमः

छठी आयत مَا يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلا مُمُسِكَ لَهَا ۗ وَمَا يُمْسِكُ فَكَامَ اللهُ مِنْ لِعَدُهِ اللهُ وَهُوَ الْعَرِيْدُ وَالْحَكِيْدُونَ يُمْسِكُ فَكَامَ الْمُصِلَ لَهُ مِنْ لِعَدُهِ ﴿ وَهُوَ الْعَرِيْدُ وَالْحَكِيْدُونَ मा यफ़्तिहिल्लाहु लि न्नासि मिर्र हमितन फ ला मुम्सि क लहा व मा युम्सिक फ ला मुर्सि ल लहू मिम बअ़्दिही व हुवल अ़ज़ीज़ुल हकीम。

#### सातवीं आयत

ولَيَّنَ مَسَالَتُهَمُ ومَّنَ حَلَقَ استَلابِ والْهَ مُونَكِنَ اللهُ ال

व लइन सअल्त हुम मन ख़ ल क्स्समावाति वल् अर्ज़ ल यक् लुन्नल्ला हु कुल अ फ रऐतुम मा तद्अू न मिन दूनिल्लाहि इन अरा द नियल्लाहु बि जुरिन हल हुन्न काशिफातु जुरि ही अव अरा द नी बिरह्मतिन हल हुन्न मुम्सिकातु रह्मतिही कुल हिस्बयल्लाहु अलैहि य तवक्कलुल् मुत-विकल्निः

3. **डर दूर करने के लिए** - इब्नुल कल्बी रह॰ से नकल किया गया है कि किसी शख़्स को कृत्ल की धमकी दी, उसको डर हुआ, उसने किसी आ़लिम से ज़िक किया। उन्होंने फरमाया कि घर से निकलने से पहले सूर: यासीन पढ़ लिया करो, फिर घर से निकला करो। वह शख़्स ऐसा ही करता था और जब अपने दुश्मन के सामने आता था, उसको हरगिज़ नज़र न आता था।

## 7. आसेब वग़ैरह से हिफ़ाज़त

اَغْسِبْتُمُ اَنَّمَاخَلَقْنَاكُوْعِبْنَا وَأَنْكُمْ اللَّيْنَا لَا تُرْجَعُونَ هَنَعَالَ اللهُ الْكِلْكُولِمِهِ وَمَنْ يَدُعُ مَعَ اللهِ اللهُ الْكِلْكُ الْحَقَّ عَلَى اللهِ اللهُ الْكَلْكِمِيهِ وَمَنْ يَدُعُ مَعَ اللهِ اللهُ الْكَلْكُولِمِهِ وَمَنْ يَدُعُ مَعَ اللهِ اللهُ الْخَرَا لَا بُرُهُانَ لَهُ بِهُ فَإِنْ مَا حِسَا بُهُ عِنْ لَا رَبِّهُ اللهِ اللهُ الْحَرَا لِا بُرُهُانَ لَهُ بِهُ فَإِنْ مَا حِسَا بُهُ عِنْ لَا رَبِّهُ اللهِ اللهُ الْعَالَ مَنْ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ

1. अ फ़ हिसब्तुम अन्नमा ख़लक्ना कुम अ ब संव्वअन्नकुमें इलैना ला तुर्ज अून॰ फ़ त आ़लल्लाहुल मिलकुल हक्क़ु ला इला ह इल्ला हु व रब्बुल अर्थिल करीम॰व मंय्यद्ञु मअ़ल्लाहि इलाहन आ ख़ र ला बुर्ही न लहू बिही फ इन्नमा हिसाबुहू अ़िन्द रिब्ब ही॰ -पारा 18, रुकूअ़ 6

तर्जुमा- हां तो क्या तुमने यह ख़्याल किया था कि हमने तुमको यों ही मुहमल (हिक्मत से खाली) पैदा कर दिया है और यह (ख़्याल किया था) कि हमारे पास नहीं लाये जाओगे, सो (इस से पूरी तरह साबित हो गया कि) अल्लाह तआ़ला बहुत ही आलीशान है, जो कि बादशाहे हक़ीक़ी है, उसके सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं (और) वह अ़र्शे अ़ज़ीम का मालिक है और जो शख़्स (इस बात पर दलील क़ायम होने के बाद) अल्लाह के साथ किसी और माबूद की भी इबादत करे कि (जिसके माबूद होने पर) उसके पास कोई भी दलील नहीं, सो उसका हिसाब उसी के रब के पास होगा।

ख़ासियत – जिस शख़्स पर आसेब हो, इन आयतों को तीन बार पानी पर पढ़ कर मुंह पर छींटा दे या कान में दम करे, इन्शाअल्लाहु तआ़ला फौरन दूर हो जाएगा।

2. पूरी सूर: जिन्न (पारा 29, रुक्अ़ 11)

ख़ासियत- जिस पर आसेब आता हो, उस पर एक बार पढ़ कर दम करे या लिख कर बाजू पर बांध दे, इन्शाअल्लाहु तआ़ला जाता रहेगा। 3 ये 33 आयतें दिर्दि, और चोर से हिफाज़त, आसेब दूर करने और जान व माल की बेहतरी के लिए और कोढ़ और दूसरे मर्ज़ों के लिए अक्सीर आज़म हैं। 'आयतुल हर्स इनका लक़ब है। वे यह हैं-शुरू सूर: बक्र: से मुफ़्लिहून तक (पारा 1, रुक्रूअ़ 1) आयतल कुर्सी-अल्लाहु ला इलाह से ख़ालिदून तक। (पारा 3, रुक्रुअ़ 2)

और नीचे की आयतें- पारा 3, रुक्य़ 8, पारा 8, रुक्य़ 14, पारा 15, रुक्य़ 12, पारा 23, रुक्य़ 5, पारा 27, रुक्य़ 12, पारा 28, रुक्य़ 6, पारा 29, रुक्य़ 11, पारा 1, रुक्य़ 2

الله مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْرَبْضِ وَإِن سُرُكُ

َ إِنَّ يَجْكُمُ اللهُ الَّذِي حَلَقَ التَّمُوٰتِ وَالْآمُضَ فِي سِتَّةِ كَيَّا مِرْكُوَّ السَّرَّي عَلَى الْعَرُ شِنْ يُعَنِّينَ الْكِيْلَ النَّهَاسَ يَطْلَبُهُ حَيْثِيثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرُوالنَّجُوُمُ مُسَخَّرُ الْجِهِا مُرِدِطِ الْمَاكَ لَهُ الْخَلِقُ وَالْآمُرُطِ تَبَادَكَ اللهُ مَرَّ الْعَلِمَ بَنَ अामाल कुरआनी
الْ عُوْلَرَ بَكُونُ نَضَوُعًا وَخُفْيَةً ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ٥ وَكَا نَفْسُولُ وَا فِي الْمُعْتَدِيْنَ ٥ وَكَا نَفْسُولُ وَا فِي الْمُعْتَدِيْنَ ٥ وَكَا نَفْسُولُ وَا فِي الْمُعْتَدِيْنَ وَكَا نَفْسُولُ وَا فِي الْمُعْتَدِيثَ اللّهُ وَلَا نَعْتَمَا اللّهُ اللّهُ الْمُسْمَاءُ اللّهُ اللّهُ الْوَلَمْ اللّهُ الْمُسْمَاءُ الْمُسْمَاءُ الْمُسْمَاءُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّه

وَلِيُّ مِنَ الذَّلِ وَكَيْرُهُ تَكُيْمُوا ( بِ ٢٠)

والطَّقْتِ صَفَّا لَا فَالرَّاحِرَاتِ نَجْرًا هُ فَالتَّلِبِ وَكُلُّ النَّلِبِ وَكُلُّ النَّلِبِ وَكُلُّ النَّلُونِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُ الْمُسَارِقِ قُلَ الْعَكُمُ لَوَاحِدُ فَي مَنْ النَّمُونِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُ الْمُسَارِقِ قُلَ وَيَعْدُ وَلَا رَضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُ الْمُسَارِقِ لَي اللَّهُ وَلَى مَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللللْمُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

يَامَعُسُرُ الْحِنْ وَالْإِلْسِ إِنِ استَطَعَمْ ان سَعْدُ وَالِحِنْ الْطَالِ اللّهِ الْمُكُلِّ الْكَالُمُ الْكَالُمُ اللّهُ الل

اللهِ عَيِلُكَ الْمَثَالُ نَضِرُ مُهَالِكَ اس لَعَلَّهُ مُ يَتَفَكَّرُوْنَ ٥ هُوَاللَّهُ الَّذِي ثَ لَا إِلَهُ الرَّهُوءَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالنَّهَا لَا يَا الرَّحْضُ الرَّحْضُ الرَّحِيْمُ ٥ هُوَاللَّهُ الَّذِي لَا السَّمَ الْآهُوءَ الْمَلِكُ الْفُرُّ وُسُ السَّلِامُ الْمُوَّمِنُ الْمَوْتِيُنُ الْعَزِيْرُ الْمَتَاسُ الْمُتَكِيِّرُ مُ سَمِّحَانَ اللهِ عَمَّا لِيُشْرِكُونَ ٥ هُوَاللَّهُ الْعَالِقُ الْبَارِئُ الْمُتَوَرِّلُهُ الْاَسْمَاءُ الْمُشْمَى الْمُنْعِ لَهُ مَا فِي التَّمُوتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَاللَّهُ الْعَرِي

आमाले करआनी كُلْ أَوْجِيَ إِنَّىٰ آنَتُهُ الْسُتَمَعَ نَفَرُكُمِّنَ الْحِبِّ فَقَا لُوْلَإِنَّا سَيِمْعَنَا قُزَانًا جَ كَهْدِ كَيْ إِلَى الرُّيْسُهِ كَأْمَنَا بِمِ وَكَنْ شُتُرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًّا ٥ُ وَأَنَّهُ نَعَالَ جَدُّ رَتِينَا مَاا نَخَذَصَاحِبَةً وَ لا وَلَدَّاهٌ وَاتَهُ كَانَهُ كَانَ يَقُونُ لُ سَفِيهُمَا عَلَى اللهِ شَطَطًاهُ (كِ عِلا)

ٱوْكَيْكُ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الصَّلَالَةَ بِالْهُدَى ۖ فَمَارَجِتُ يِّغَانَكُهُمْ وَمَا كَانُونِكُهُ هُنَدِيْنَ ٥ مَثَلُهُ مُ حَسَثِلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَادًّا ۚ فَلَمَّا آصَا ۗ مَاحَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُوْرِي هِـمْدُرَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمُ لِيَ الْأَبْنِصِ رُوْنَ هُ صُحُّ بُكُمْ عُسُيٌ نَهُمُ مُلَا يَرْجِعُونَ لَا أَوْكَصَيْبِ مِنَ السَّمَاءَ فِيهِ ظُلُمُتُ قَ رَعُهٌ وَّ بُرُثُّ يَجُعُهُ بِنَ اصَابِعَهُمُ فِيَّ اٰ ذَابِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِينَ حَلَى َالْمَوْتِ وَاللهُ مُحْيَظُ إِبِالْكَ الْحِيلِينَ ٥ يَكَادُ الْبَرُقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُ مُرْكُلَّمَا أضًاءَ لَهُمُ مَّشُوْلُونِيةٌ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهُمْ قَامُوْاط ( بِالرَّا الْكُوعِ ٢)

खासियत- जिस दुश्मन की शरीअ़त के एतबार से तक्लीफ़ पहुंचाना जायज़ हो, तो उसके बदन का एक कपड़ा लेकर उस पर उसकी मां का नाम सात बार लिखा जाए और उसके चारों तरफ एक दायरा खींच दिया जाए और उस पर ये आयतें लिख दी जाएं और उस पर एक दायरा खींच दिया जाए इस तरह तीन दायरे बनाएं जाएं, फिर उस कपड़े को लपेट कर मिड़ी के किसी कोरे बर्तन में रख कर हफ्ते के दिन उसके घर में ऐसी जगह दफ्न कर दिया जाए कि उस जगह किसी का पांव न आए।

8. आसेब व जिन्न भगाने के आमाल

1. पाक पानी पर फातिहा और आयतल कुर्सी और सूर: जिन्न के शुरू की पांच आयतें पढ़ कर आसेब के मारे हुए के चेहरे पर छिड़कें और जिस मकान में शुब्हा हो, उसमें छिड़क दें, इन्शाअल्लाह तुआ़ला आसेब दूर हो। 2. पाक बर्तन पर फातिहा और आयत- وَ اللَّهُ اللَّا اللَّا لَا اللَّهُ ا

بَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الْمُنْ اللّهُ عَامًا يَعْنَى كَانِفَةً مِّنْكُمُ وَكَانِفَةٌ قَدْ الْهُمَّهُ مُو الْمُن الْعَنْ الْمُن الْمُعَلِيّةِ وَكَانُونَ هَلْ لَنَامِنَ الْعَنْ الْمَاعِنَ الْمُن الْمَاعِنَ اللّهِ عَبُرُ الْحَقِ طَنْ الْمَاعِنَ الْمَاعِنَ الْمُعْمَدُ الْمَعْنَ الْمَاعِنَ الْمُعْمِدُ الْمُعْرَفِقُ وَنَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَبُحُونُ وَنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

सुम् मं अन्ज ल अलै कुम से ...मिन्हुम मिग्फ् रतंव्व अज्रन अज़ीमाः तक लिख कर रोगन कुन्जद! से धोकर आसेब के शिकार के बदन पर इस रोगन की मालिश की जाए। इन्शाअल्लाहु तआ़ला असर न हो।

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीमः अलिफ-लाम-मीम-स्वादः त्वा-हाः त्वा-सीम-मीमः काफ हा-या-ऐन-स्वादः या-सीनः वल् कुरआनिल हकीमिः हा-मीम॰ ऐनसीन॰-का़फ़॰ का़फ़॰ नून॰ वल क़ लिम व मा यस्तुह्नि॰

4. फ़कीह कबीर अहमद बिन मूसा बिन अबी उजैल आसेब के शिकार पर यह आयत पढ़ा करते थे-

كُولُ اللهُ أَذِنَ لَكُمْ آمُ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ ٥

कुल आल्लाहु अर्ज़ि न लकुम अम अलल्लाहि तफ़्तरून。

दीगर- कुछ बुजुर्गों से नकल है कि एक लड़की खेलते-खेलते गिर गयी। उन्होंने ख़्वाब में देखा कि एक फ़रिश्ता बहुत अच्छी सूरत में आया। उसके दस बाजू हैं और कहा कि अल्लाह की किताब में इसकी शिफा है। मैंने पूछा, क्या है, कहा कि ये आयतें उस पर पढ़ दो-

قُلُ آللهُ أَذِن لَكُمُ أَمُ عَلَى اللهِ تَعَنَّرُوُن ٥ يُرُسُلُ عَلَيْكُمُا شُواظُ مِّنُ نَا مِ وَعُمَّا سُ فَلَا تَنْتَصِمَوان ٥ يَامَعْشَرَ الْحِنِ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْنَهُ أَنْ تَنْفُدُ وُمِنْ آفْطا رِاسَلُوتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُدُ وَالْاَسْتُ وَالْآرِضِ فَانْفُدُ وَالْآتُفَادُونَ الْآبِسُلُطُونِ ٥ قَالَ احْسَتُمْ أُونِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ٥

कुल आल्लाहु अज़ि न लकुम अम अलल्लाहि तफ़्तरून पुर्सलु अलैकुमा शुवाजुम मिन नारिव वनुहासु न फ़ला तन्तिसरान या मञ्ज्ञारल जिन्नि वल इन्सि इनिस्ततञ्जुम अन् तन्फ़ुजू मिन अक्ता-रिस्समावाति वल अर्ज़ि फ़न्फुजू ला तनफुजू न इल्ला बिसुल्तान काल्ख़्स ऊ फ़ी हा वला तुकल्लिमून

कहते हैं कि जाग कर मैंने यह अमल किया, बिल्कुल उसका असर न रहा।

5. जिन्न भगाने के लिए- इब्ने क़ुतैबा रिज़॰ से नकल किया गया है कि किसी शख़्स ने उनसे बयान किया कि मैं बसरा ख़ुरमा की तिजारत करने गया। किराए पर कोई घर न मिला, सिर्फ़ एक घर मिला, जिस पर मकड़ी ने जाले लगा रखे थे। मैंने इसकी वजह पूछी। लोगों ने कहा कि इसमें जिन्न रहता है। मैंने मालिक से किराए पर मांगा। उसने कहा कि क्यों अपनी जान खोते हो, इसमें बड़ा भारी जिन्न है। जो शख़्स इसमें रहता है, उसको मार डालता है। मैंने कहा, मुझको किराए पर दे दो, अल्लाह तआ़ला मददगार है। उसने दे दिया। मैं उसमें ठहर गया। जब रात हुई। मेरी तरफ एक शख़्स काले रंग का आया, जिसकी आंखे अंगारों की तरह चमक रहीं थीं। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की, वह भी बराबर पढ़ता रहा, जब मैं-

व ला यऊदुहू हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अ़िलिय्युल अ़ज़ीम॰ पर पहुंचा, वह न कह सका। मैंने उसी को कहना शुरू िकया, बस वह अंधेरा जाता रहा और रात भर आराम से रहा। जब सुबह हुई, उस जगह निशान जलने का और कुछ राख देखी और एक कहने वाले की आवाज सुनी िक तूने बड़े भारी जिन्न को जलाया। मैंने पूछा, िकस चीज़ से जल गया, जवाब दिया कि इस किलमें से وَرَاكِنُ وَ وَمُؤَالُونُ وَ الْعَبِينُ الْعَبِينُ الْعَبِينَ الْعَبِينَ الْعَبِينَ وَالْمُوا وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْم

व ला यऊदुहूँ हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीमः

6. दीगर- इब्ने क़ुतैबा रज़ि॰ से नकल किया गया है कि एक मिस्री ने मुझ से बयान किया कि मैं किसी अरब के पास उतरा। उसने मेरी ख़ातिर की। जब वह बिस्तर पर लेटा, यकायकी चीख़ कर खड़ा हो गया और बेहोझ होकर गिर गया। मालूम हुआ कि जब सोने को पड़ता है, यही हाल होता है। मैंने ये आयतें पढ़ीं-

ٳؾٛٙۯؠۜڪؙڲؙٳڶڷڎؙٵڵٙۮؚؽڂؘڷؘ۩ؗؽۺ۠ۯٳڿٷٳؖڰ؆ؖؠٝڝٛۏڣؖڛؾؖٛۼ ٵڲۜٳڝؚٮؙٛۊٙٳڛ۫ٮۘۊؽ۬ٷؽڶڰٷۺٛؖؽۼۺؽٵڷؽڶٵڶۿۜۿٵ؆ؽڟڷڋػػڿؿؽڟٞٵۊٙٲڶت۠ڴۺ आमाले क्रआनी وَالْتُهُ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ إِلَّهِ مِن اللَّهُ الْخَلَقُ وَالْمُمُوا سَبَارُكَ اللَّهُ رَثُ الْعُلَمِينَ ٥

इन्नरब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी ख़ ल क्स्समावाति वल् अर्ज़ फ़ी सि त्ति अया मिन सुम्मस्तवा अल ल् अर्शि युग्शिल्लैलन्नहार यत्लुबुहू हसीसंव्वश्शम्स वल् क म र व न्नुजू म मुसख़्बरातिम बिअ मिही अ ला लहुल ख़ल्क़ वल अम्रु त बा र कल्लाहु रब्बुल आल मीन०

फिर कभी उस पर असर न हुआ।

7. घर से जिन्न भगाने के लिए-اللهُمُ يَكِينُدُنَّ كَيْدًا وَآ كِنْدُ كَنْدًا ٥ نَبَقُّلِ الْكَانِيْنَ آمُهِ لَهُمُ مُ وَيُدًّا ٥

इन्नहुम यकीदू न कैदंव व अकीदु कैदा॰ फ मह्हिलिल् काफिरी न अम्हिल हुम रुवैदा॰

चार लोहे की कीलें ले, हर कील पर पच्चीस-पच्चीस बार पढ़ कर उनको घर के चारों कोनों में दफ्न कर दे।

8. इमाम औज़ाई से नकल किया गया है कि एक भूत मेरे सामने आ गया, मैं डरा और أعُوْدُ باللهِ مِنَ الشَّيْطِين الرَّجِيْدِهِ

अअञ्जूबिल्लाहि मिनश्शैतानिरंजीमः पढ़ा । वह बोला कि तूने बड़े की पनाह मांगी, यह कह कर वह हट गया।

9. बुरी नज़र

مَنْ نَيَكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُّوْ الْيُرْ لِقُوْنَكَ بِالْبُصَارِهِ مُكَاسِّمُ كُاللِّكُنَّ وَمَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ ٥ وَمَاهُو إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالِمَ بْنِي ٥

 व इंय्य का दुल्लज़ी न क फ़रू ल युज्लिक़ न क बिअब्सारि-हिम लम्मा सिम्अुज़्ज़िक् र व यकूलून इन्नहू ल मज्नून व मा हु व इल्ला ज़ि क रुल लिल् आल मीन॰

-पारा 29, रुकुअ 4

तर्जुमा- और ये काफिर जब क़ुरआन सुनते हैं तो (अदावत की ज्यादती से) ऐसे मालूम होते हैं गोया आपको अपनी निगाहों से फिसला कर गिरा देंगे (यह एक मुहावरा है) और (इसी अदावत से आपके बारे में) कहते हैं कि यह मजनूं है, हालांकि यह क़ुरआन (जिसके साथ तकल्लुम फ़रमाते हैं) तमाम दुनिया के वास्ते नसीहत है।

**ख़ासियत-** हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अ़लैहि ने फ़रमाया कि बुरी नज़र के लिए फ़ायदेमन्द है-

مُ يَا بَنِيَ ادَمَ خُذُوا إِيْنَ تَكُو عِنْدَكُ لِسَمِّمِ وَكُلُو اوَاشْرَبُوا وَكَانتُسْرِ وَوُاهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسُرِفِيْنَ ٥ قُلُمَنْ حَرَّمَ رِنْ يُنَةَ اللّهِ الْآنَ اَخْرَةً بِعِبَادِ \* وَالطِّيِّبَةِ مِنَ الِرَّزُقِ وَقُلْ هِيَ لِلَّهِ مِنَ الْمَنُوا فِي الْحَيُّو وَالدُّ نُيا خَالِصَةً يُومَ الْقِيمَةِ وَالطَّيِّبَةِ مِنَ الِآلَةُ مِنْ الْإِيرَانِ وَقُلْ مِنَ اللّهِ اللّهُ مَا لَمَ مُنْ اللّهُ مَا لَا لَعْلَمُونَ ٥ مَا لَلْهُ مِنْ اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٥ مَا لَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٥ مَا لَا لَعْلَمُونَ ١٠ مَا لَمُنْ مِنْ اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠ وَاللّهُ مَا لَا لَعْلَمُونَ ١٠ مَا لَمُنْ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠ مَا لَا لَعْلَمُ مُنْ اللّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠ مَا لَا مُعْلَمُونَ ١٠ مَا لَا لَعْلَمُونَ ١٠ مَا لَا مُعْلَمُونَ ١٠ مَا لَا مُعْلَمُونَ ١٠ مَا لَاللّهُ مَا لَا لَعْلَمُ مُنْ اللّهُ مَا لَا لَوْ اللّهُ مَا لَا مُنْ اللّهُ مَا لَا لَعْلَمُ اللّهُ مَا لَا لَعْلَمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا لَا لَا مُنْ اللّهُ مَا لَا لّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَا لَعْلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

2. या बनी आद म ख़ुज़ू ज़ी न त कुम से ......मा ला तअ़्ल मून॰ तक। (पारा ८, रुक्अ 11)

तर्जुमा- ऐ आदम की औलाद ! तुम मस्जिद की हाजिरी के वक्त अपना लिबास पहन लिया करो और ख़ूब खाओ और पियो और हद से मत निकलो, बेशक अल्लाह तआ़ला पसन्द नहीं करते हद से निकल जाने वालों को। आप फरमाइए कि अल्लाह तआ़ला के पैदा किए हुए कपड़ों को, जिनको उसने अपने बन्दों के वास्ते बनाया है और खाने-पीने की हलाल चीज़ों को किस शख़्स ने हराम किया है। आप यह कह दीजिए कि ये चीज़ें इस तौर पर कि कियामत के दिन भी ख़ालिस रहें, दुनिया की ज़िंदगी में ख़ास ईमान वालों ही के लिए हैं। हम इसी तरह तमाम आयतों को समझदारों के वास्ते साफ-साफ बयान किया करते हैं। आप फरमाइए की अलबत्ता मेरे रब ने हराम किया है तमाम फ़ह्श बातों को, उनमें जो एलानिया हैं वे भी और उसमें जो छिपी हैं, वे भी और हर गुनाह की बात को और ना-हक किसी पर ज़ुल्म करने को और इस बात को कि तुम अल्लाह तआ़ला के साथ किसी ऐसी चीज़ को शरीक ठहराओ, जिस की अल्लाह ने कोई सनद नाज़िल नहीं फरमायी और इस बात को कि तुम लोग अल्लाह तआ़ला के ज़िम्मे ऐसी बात लगा दो, जिसकी तुम सनद न रखो।

ख़ासियत- यह आयत ज़हर व बुरी नज़र व जादू के दूर करने के लिए फ़ायदेमंद है, जो श़ख़्स इसको हरे अंगूर के अ़र्क और ज़ाफ़रान से लिख कर ओले के पानी से धोकर ग़ुस्ल करे, बुरी नज़र और जादू इससे दूर हो और जो खाने में मिला कर खाए तो ज़हर से अम्न में रहे और जादू और बुरी नज़र से भी।

3. सूर: हु म ज़: (पारा 30)

खासियत- जिसको बुरी नज़र लग गयी हो, उस पर दम किया जाए। इन्शाअल्लाह आराम होगा।

## 10. अम्न व अमान के लिए

1. अबू जाफर नुह्हास ने हदीस नकल की है कि आयतल कुर्सी और सूर: आराफ की तीन आयतें-

إِنَّا دَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْكَرْضَ فِي سِنَّةِ الْكَامِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّمُ المَّارَ اللهُ ال

نْعْزَامَةُ إِنْ أَمْدِهِ وَإِلَا لَهُ الْحُلَقُ كَالْحَدُوا تَسْالِكَ اللَّهُ مَهِ الْعَلَيْنَ ه يُّكُمُ تَصَرُّمًا زَّخُلُيةً وإِنَّهُ لا يُحِبُ الْمُتَدِيثِينَ ٥ وَلَا تَصْدِدُ وَالِي الْرَضِ الْمُد إصُلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا وَإِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قِرَيْبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ इन्न रब्ब कुमुल्लाहु से ......करीबुम मिनल् मुह्सिनीनः तक।

(पारा ८, रुक्अ 14)

والصُّفْتِ صَلَّمًا لَا نَالزَّاجِرَاتِ نَجُرُ إِنَّالتِّلِيْتِ ذِكْرًا مِّ إِنَّ الْهَكُمُ اللَّهُ المَّالَةِ لَوَاحِدُهُ مَبُ التَّمَا لِي وَالْاَحْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمُشَارِقِ إِنَّا لَيَّنَّا التَّكَاءَ الدُّنْيَا كَوَاكِبُ وَجِنظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانِ مَّارِدِهُ لَا يَسْتَعُونَ إِنَّ الْلَا الْفَظ وَيُقْذَ نُونُ مِنْ كُلِّ جَائِمٍ فِي وَحُوْرً الْأَنْهُمْ عَذَابٌ قَاصِبٌ لَمَ إِلَّا مَنْ عَلِينَ

वस्साफ्फ़ाति सफ्फ़न से ......शिहाबुन सांकिबं नक।

(पारा 23, रुक्अ 5)

और सूर: रहमान की आयतें-

سَنَفُرُغُ لَكُمْ إِنُّكَا لِتُقَالَ كَا مَا كُوا كُوا لَا عَا لَا إِلَا اللَّهُ

رَبِّكُمُا تُكَيِّرُنِ وَيمَعُنْ وَالْحِنِّ وَالْاِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمُ أَنْ تَمْفَذُ وَامِن أَقْطَارِ ٵڞۜٙڵۅؾٛٵڶڒۯۻۣۏؘٲڡؙؙڰؙۉٲؙ؆ؾؘٮ۫ٛڡؙڰٛٷٙٮٳڒؖڔۺڵڟؽٛۜڣؘٳؾٞٵڒڗٝۄڒؾۨڋؙؖؗؗڡٵؾؙػڔٙۨڹڽٛ يرْسَلُ عَلَىٰكُمُا شُوَاظُّمِن نَّامٍ وَ ثُمَا مِنْ فَلاَتَّنْتَصَوَاتِ ٥ स नफ़्रु लकुम से.....फ़ला तन्तसिरान॰ तक

(पारा 27, रुक्अ 12)

ख़वास्स- ये सब आयतें अगर कोई शख़्स दिन में पढ़े तो तमाम दिन और अगर रात को पढ़े तो तमाम रात सरकश शैतान और नुक्सान पहुंचाने वाले जादूगर और ज़ालिम हाकिम और तमाम चोरों और दरिंदों से महफूज़ रहेगा।

2. सूर: तबारक (पारा 29)

**ख़वास्स-** अगर चांद देखने के वक्त पढ़ ले तो तमाम महीना खैरियत से गुज़रे और मुसीबतों से बचा रहे।

# 11. दुश्मनों से बचाव और उनकी तबाही

1. व अल्कैना बै नहुमुल् अदाव त वल् बग्जा अ इला यौ मिल कियामति。 (पारा 6, रुक्अ 13)

तर्जुमा - और हमने उनमें आपस में क्यामत तक अदावत और दुश्मनी डाल दी। खासियत - अगर दो आदिमयों में फर्क़ व अदावत डालना चाहे तो इस आयत को भोज-पत्र पर लिख कर उसके नीचे यह नक्श लिखे-

E LE

और इस नक्श के नीचे यह लिखे कि दर्मियान फ्लां-फ्लां के फर्क़ हो जाए। फ्लां-फ्लां की जगह दोनों का नाम लिखे और तावीज़ बना कर पुरानी कब्रों के दर्मियान दफ्न कर दे, मगर ना-हक के लिए न करे, वरना गुनाहगार होगा।

# 12. ख़ौफ़ व डर दूर करने के लिए ه كَانْدُ حَيْزُ كَانِظًا كُوْمُوا كُحُدُ الرَّاحِدِيْنَ ٥

1. फल्लाहु खैरन हाफिज़व्वहु व अर्हमुराहिमीन॰

(पारा 13, रुक्अ 2)

तर्जुमा- अल्लाह (के सुपुर्द, वही) सबसे बढ़ कर निगहबान है और

वह सब मेहरबानों से ज़्यादा मेहरबान है।

ख़ासियत- जिसको किसी दुश्मन का ख़ौफ़ हो या और किसी तरह की बला व मुसीबत का डर हो, वह ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ा करे। इन्शाअल्लाहु तआ़ला मुश्किल दूर हो जाएगी।

### 13. बहस में गालिब आना

مُ يَايُّهُا النَّاسُ قَدْجُاءَ كُرُبُرْهَانُ مِّنْ مَنِ حَمُدُ وَانْزَلْنَّا الدَّكُمُ وَانْزَلْنَّا الدَّكُمُ اللَّهِ عَنْ مَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْوُ الْمِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُنُ خِلْهُمُ ثَنَّ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ تَعِينًا هُ عِنْ اللَّهِ مِكُوا طَا مُسْتَعِينًا هُ اللهِ اللهِ عِمُوا طَا مُسْتَعِينًا هُ

1. या अय्युहन्नासु कद जा अ कुम बुर्हानुम मिरिब्बकुम व अन्ज़ल्ना इलैकुम नूरम मुबीना॰ फ अम्मल्लज़ी न आ म नू बिल्लाहि वअ़त स मू बिही फ स युदिखलुहुम फ़ी रह्मितम मिन्हु व फ़िल्लव व यह्दीहिम इलैहि सिरातम मुस्तकीमा॰ (पारा 6, रुक्अ़ 4)

तर्जुमा- ऐ (तमाम) लोगो ! यकीनन तुम्हारे पास तुम्हारे परवरिवगार की तरफ से एक (काफ़ी) दलील आ चुकी है और हमने तुम्हारे पास एक साफ़ नूर भेजा है, सो जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और उन्होंने अल्लाह (के दीन) को मज़बूत पकड़ा, सो ऐसों को अल्लाह तआ़ला अपनी रहमत में (यानी जन्नत में) दाख़िल करेंगे और अपने फ़ज़्ल में और अपने तक (पहुंचने का) उन को सीधा रास्ता बतलाएंगे।

ख़ासियत- दुश्मन पर बहस में ग़ालिब आने के लिए इतवार के दिन रोज़ा रखे और एक चमड़े के टुकड़े पर लिख कर बांघ ले।

## आमाले कुरआनी 14. जान की हिफाज़त إِنَّا غَنُ مُنَزِّلُنَا الرِّبِ شُكَرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَا فِظُوْنَ ٥

इन्ना नह्नु नज़्ज़ल्नज़िक्र व इन्ना लहू ल हाफिज़ून॰(पारा 14, रुकूअ़ 1)

तर्जुमा- हमने क़ुरआन को नाज़िल किया है और हम उस की हिफ़ाज़त करने वाले और निगहबान हैं।

ख्नासियत- चांदी के मुलम्मा के पत्तर पर इसकी लिख कर जुमा की रात को यह आयत चालीस बार उस पर पढ़े, फिर उसको अंगूठी के नग के नीचे रख कर वह अंगूठी पहन ले, उसका माल व जान और सब हालात हिफाज़त से रहें।

### 15. दुश्मन से मुकाबला

1. आयाते हिर्ज़े चहल काफ़-

ٱلمُتَرَانَ الْمَلَادِ مِنْ اَبَنِيُ إِسْكَانِيْلُ مِنْ اَبَنِي اَسْكَانِيْلُ مِنْ اَبَنِي اَسْكَانِيْلُ مِنْ بَعْدِ مُوْسِيُ اِذْقَالُوْلِيَّةٍ لِلْهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا لَّقَا شِلُ إِنْ سَبِيْلِ اللَّهِ قَالَ هَلُ عَسَيْتُمُ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَا تُقَاتِلُوا مَا لَكَانَا اَلَا نُقَاتِلَ فِي سَيِيْرِ اللَّهُ وَقَدْ الْحَرِجْ نَامِنُ وَيَا مِنَّا وَاللَّهُ عَلِيْمُ اللَّهُ عَلِيْمُ الْمُؤْلِمِيْنَ ٥ (بِعَ ١٥) عَلَيْمِ مُلْفِيَتَالُ نَوْلُوا لِاَقْلِيلُ لَا قِنْهُمُ مَرْ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِلْ الظّلِيمِيْنَ ٥ (بِعَ ١٤)

अलम् त र से ......अलीमुम बिज्जालिमानः तक (पारा 2, रुक् र् 16)

(۱٠٤٠) مَا قَالُ أُرْفَتُكُو كُو لَيْ الْكُنِيدَ وَهُ لَكُولُ دُو ثُوا اَعَدَابَ الْكَرَيْنَ وَ لَكُو اللهِ ال लक्द समिअल्लाहु से.....अज़ाबल हरीक तक (पारा 4, रुक्अ 10)

اَلَوْتُرَ إِلَى اللّهِ بِيَنَ قِيلُ لَهُمُ رُكُولًا اَيْدِيكُمُ وَاَقِيمُواالصَّلْوَةَ وَالْوُاالْوَلَةُ الْم فَلَمَّا كُينَ عَلِيهُمُ الْفِتَالُ إِذَا فَرِنِيُّ مِنْهُ مُ عُضَّتُونَ النَّاسَ كَحَشَيَةِ اللّهِ اَوُاسَكَ وَقَالُولِمَ بَنَا لِمَكَمَّ مُنَّتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ، لَوُلَا اَخَرُسَاكًا اللَّ اَجْلِ قَرِيْبٍ مَعْلُمَتَاعُ الدُّنْبُ اقِلِينُ مُ وَالْحِيْرَةُ خَيْرً لِيمِي الْقَلْ عَلَا مُقَلِّمُنَا فَيَتَلَامُ وَلَا مُظَلِمُونَ فَينَيُلاً ٥ (بِعُ ع م) الدُّنْبُ اقِلِينُ مُ وَالْحِيْرَةُ خَيْرً لِيمِي الْقَلْ عَلَى وَلَا مُظْلِمُونَ فَينَيُلاً ٥ (بِعُ ع م) अलम् त र से......तुज्लमून फ़तीलाः तक

(पारा 5, रुक्अ 8)

وَاتُلُ عَلَيْهُ وُنَبَا أَلُهُ مَا اَدَمَ بِالْحَقِّ أَذُ قَرَّبًا تُرْبَاكًا نَتُفَيِّلَ مِن اَحَدِهِا وَلَوْ يُنَفَيِّلُ مِنَ الْأُخَرِمِ قَالَ لَا قَتْلُنَكَ وَقَالَ إِنَّا يَنَفَيِّلُ اللهُ مِنَالُمُتَّوَيْنُ वत्लु अलैहिम से....मिनल् मुत्तकीनः तक (पाण 6, हक्स 9)

खासियत - इनकी खासियत रुत्बा, दर्जा और गुल्बा, दुश्मनों के मुकाबले में है। अगर परचम पर लिख लिया जाए, तो मुकाबले में कभी हार न हो और दुश्मनों पर जीत व कामियाबी हो और कागज़ में लिख कर, सर में रख कर सरदारों और हाकिमों के पास जाए तो उसकी इज्जत उसकी आंखों में पैदा हो जाए।

2. लंग्यज़ुर्छ्कुम से .....कानू यअतदून॰ तक (पारा 4, रुक्झुँ 3) तर्जुमा – वे तुमको हरिगज़ कोई नुक्सान न पहुंचा सकेंगे, मगर ज़रा थोड़ी सी तक्लीफ़ और अगर वे तुम से लड़ें, तो तुमको पीठ दिखा कर भाग जाऐंगे, फिर किसी की तरफ़ से उनकी हिमायत भी न की जाएगी। जमा दी गयी है उन पर बे-क़द्री, जहां कहीं भी पाये जाएगें, मगर हां, एक तो ऐसे ज़िरए की वजह से, जो अल्लाह की तरफ़ से हैं और एक ऐसे ज़िरए से जो आदिमयों की तरफ़ से हैं और मुस्तहिक़ हो गये (ये लोग) अल्लाह के गज़ब के और जमा दी गयी उन पर पस्ती। यह (ज़िल्लत व गज़ब) इस वजह से हुआ कि वे लोग इंकारी हो जाते थे अल्लाह के हुक्मों के और

आमाले क़ुरआनी

क्तल कर दिया करते थे पैग़म्बरों को ना-हक और यह इस वजह से हुआ कि इन लोगों ने इताअ़त न कि और (इताअ़त) के दायरे से निकल जाते थे।

खासियत- ये आयतें दुश्मन पर जीत हासिल करने के लिए हैं, किसी हथियार पर इतवार के दिन छठी साअत में इसको खोदे और खोदने वाला रोज़े से हो, वह हथियार लेकर जो शख्स दुश्मन के मुकाबले में जाए, जीते।

तर्जुमा- जब तुम में से दो जमाअतों (बनी सलमा व बनी हारिसा) ने दिल में ख़्याल किया कि हिम्मत हार दें और अल्लाह तआ़ला इन दोनों जमाअतों का मददगार था और पस मुसलमानों को तो अल्लाह तआ़ला पर एतिमाद करना चाहिए और यह बात यकीनी है कि अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारी (बद्र की लड़ाई में) मदद फरमायी, हालांकि तुम बे सर व सामान थे, सो अल्लाह तआ़ला से डरते रहा करो ताकि तुम शुक्र गुज़ार हो। (यह मदद) इस वक्त हुई जब कि आप मुसलमानों से यों फरमा रहे थे कि क्या तुमको

यह बात काफी न होगी कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करे, तीन हज़ार फरिश्तों के साथ, (जो आसमान से) उतारे जाएंगे। हां, क्यों नहीं (काफ़ी होगा।) अगर मुस्तिकित रहोगे और मुत्तिकी रहोगे और (अगर) वे तुम पर एकदम से भी आएंगे तो तुम्हारा रब तुम्हारी मदद फरमाएगा पांच हज़ार फ्रिश्तों से जो कि एक खास ढंग बनाये होंगे और अल्लाह तआ़ला ने यह मदद सिर्फ़ इस लिए की कि तुम्हारे लिए (ग़लबे की) खुशख़बरी है और तािक तुम्हारे दिलों को (बचैनी से) चैन हो जाए और मदद सिर्फ़ अल्लाह ही की तरफ़ से है जो कि ज़बरदस्त हैं, हकीम भी हैं।

ख़ासियत- ये आयतें ज़ालिम बादशाह व दुश्मन और रात के वक्त जिन्न या इंसान के डर के लिए हैं, इसको जुमा की रात में, आधी रात के वक्त वुज़ू करके लिखे, फिर लिखने वाला सुबह की नमाज पढ़ कर सूरज निकलने तक तस्बीह व ज़िक्र में लगा बैठा रहे। जब सूरज ऊपर चढ़ जाए, तो दो रक्ज़त पढ़े, पहली में सूर: फ़ातिहा और आयतल कुर्सी और दूसरी में फ़ातिहा और 'आ म नर्र सूलु' से आख़िर सूर: तक पढ़े, फिर सात बार इस्तिग्फार पढ़े और सात बार-

حَنْيَى اللهُ لِآلِالَةَ إِلَّا هُوَ عَلَيْتُهِ تُوكَّ لَتُ وَهُومَتُ الْعَرْيِسُ الْعِيطِلَيْ

हिस्बियल्लाहु ला इला ह इल्ला हु व अ़लैहि तवक्कल्तु व हु व रब्बुल अ़र्शिल अज़ीम॰

पढ़े, फिर ताज़ा वुजू करके ये आयतें लिख कर अपने पास रख ले, इन्शाअल्लाहु तआ़ला मुराद हासिल हो।

عَ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءَ وَالضَّرَّاءَ وَالْحَانِظِيدِيْنَ الْفَيْظُوالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ فَ وَاللّذِينَ اذَا فَعَلُوْ انْاحِشَةَ اَوْظَلْمُوَّا الْفُهُمُ ذَكْرُو اللّهَ فَاسْتَغْفَرُ وَالِهُ ثُوْمِ الْمُصَنِّوْنَ بَعْفِرُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَلَمْ आमाले कुरआनी

مَّانْعَلُوْكُ هُمْ رَبِعُ لَمُوْنَ ٥ اُوكِيْكِ عَجَزًاءُ هُورُمُغْفِرَةً مِّنْ مَنِّهِ مِوْدَجَنَّنَ كَجُرِكُ مِنْ تَخْذِهَا الْاَنْهُ رُخْلِدِيْنَ فِيهَا ﴿ وَيَعْمَرُ اَجْرُالْعَامِلِيْنَ ۗ

4. अल्लज़ी न युन्फ़िक़ू न से ....व निज़् म अज्रुल आमिलीन॰ तक (पारा 4, रुक्ज़ 5)

तर्जुमा- जो लोग कि ख़र्च करते हैं फराख़ी में और तंगी में (भी) और गुस्से के ज़ब्त करने वाले और लोगों (की ख़ताओं) से दर गुज़र करने वाले और अल्लाह तआ़ला ऐसे नेक लोगों को महबूब रखता है और (कुछ) ऐसे लोग कि जब कोई ऐसा काम कर गुज़रते हैं, जिसमें ज़्यादती हो या अपनी जात पर नुक्सान उठाते हैं तो (तुरन्त) अल्लाह तआ़ला को याद कर लेते हैं, फिर अपने गुनाहों की माफ़ी चाहने लगते हैं और अल्लाह तआ़ला के सिवा और है कौन जो गुनाहों को बख़्याता हो और वे लोग अपने काम (बूरे) पर इस्रार और (हठ) नहीं करते और वे जानते हैं उन लोगों का बदला बख़्शिश है उनके रब की तरफ़ से और (बहिश्त के) ऐसे बाग हैं कि उनके नीचे नहरें चलती होंगी। ये हमेशा (हमेशा) इन ही में रहेंगे और यह अच्छा हक्कुल ख़िदमत (सेवा करने का बदला) है इन काम करने वालों का।

खासियत- ये आयतें सुकून, नफ़्स व ग़ज़ब की तेज़ी और जाबिर सुल्तान व जाहिल दुश्मन के लिए हैं। जुमा की रात में इशा की नमाज़ के बाद काग़ज़ पर लिख कर बांध ले और सुबह को उन लोगों के पास जाए। इन्शाअल्लाहु तआ़ला उनकी बुराई से बचा रहेगा।

## 5. सूर: हूद (पारा 11, रुक्ज़ 17)

ख़ासियत- हिरन की झिल्ली पर लिख कर जो आदमी अपने पास रखे, उसको ताकृत व मदद मिले। अगर सौ आदिमयों से भी मुकाबला हो, सब पर हैबत ग़ालिब हो जाए और उसके ख़िलाफ़ कोई बात उससे न कर सकें और अगर उसको ज़ाफ़रान से लिख कर तीन दिन सुबह व शाम पी ते, दिल मजबूत हो जाए और किसी के मुकाबते से उसको डर न हो।

﴿ وَمَا اللَّهُ مُعْمَدُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَلَّمُ اللَّهُ مُعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَلَّمُ اللَّهُ اللَّ

6. इन्ना जअ़ल्ना फ़ी अअ़्नािक्हिम अंग्लालन् फ़िह य इलल् अज़्क़ािन फहूम् मुक्महूने व जअ़ल्ना मिम् बैनि ऐदीहिम सद्दंव् व मिन् ख़िल्फ़िहिम् सद्दन फ अंग्रीनाहुम् फ़ हुम् ला युब्सिक्नि

(पारा 22, रुक्अ 18)

तर्जुमा- हमने उनकी गरदनों में तौक डाल दिए, फिर वे ठोढ़ियों तक (अड़ गये) हैं, जिससे उनके सर ऊपर उलल् गये और हमने एक आड़ उनके सामने कर दी और एक आड़ उनके पीछे कर दी, जिससे हमने (हर तरफ से) उनको परदों से घेर दिया, सो वे नहीं देख सकते।

**ख़ासियत-** अगर ढाल पर लिख कर दीन के दुश्मनों का मुक़ाबला करे तो ग़ालिब आए।

7. सूर: नाज़िआ़त (पारा 30)

**ख़ासियत** - दुश्मन के मुकाबले के वक्त पढ़ने से उसके नुक्सान से बचा रहे।

8. सूर: फ़ील (पारा 30)

खासियत- दुश्मन से मुकाबला करते वक्त उसको पढ़ा जाए, इन्शाअल्लाहू तआ़ला ग़ल्बा हासिल हो।

9. आयतल कुर्सी (पारा 3, रुक्अ़ 2)

ख़ासियत- अगर दुश्मन के मुकाबले के वक्त 313 बार पढ़े तो गल्बा हासिल हो।

10. सूर: त्वाहा

ख़ासियत- अगर सुबह के वक्त पढ़े, तो लोगों के दिल काबू में आएं और दुश्मनों पर ग़ल्बा हासिल हो।

# سَيُهُزَمُ الْجُمْعُ وَلُولُونَ الدُّبُونَ

11. स युह्जमुल जम्अ व युवल्लूनद्दुबुरः

खासियत- मिट्टी पर पढ़ कर दुएमन की तरफ फेंकने से उसे हार हो

12. सूर: इन्ना अअ़्तै नाकल कौसर 🛭

खासियत- तंहाई में तीन सौ बार पढ़ने से दुश्मनों पर गृल्बा हासिल हो।

#### 13. इज़ा ज़ुल्ज़िलत

आ़िलमों में से एक बुज़ुर्ग फ़रमाते हैं कि एक जगह लड़ाई हो रही थी, मैंने सूर: 'इजा ज़ुल्ज़िलत' पढ़ कर, ज़मीन पर हाथ मार कर उस तरफ़ को मिट्टी फ़ेंक दी, फिर सर पर हाथ रख कर ये आयतें पढ़ीं-

كَا ضُرِبُ لَهُ مُرْطِرِيُمَّا فِي الْبَحْرِيبُسُّا لَرَّيَّا كُومَ كِا وَ لَا تَخْسُمُ وَجَعَلْنَا مِنَ ابْتِي اَيْنِ يُعِيمُ سَكُّلًا وَنُ خُلِفِهُ سَكَّم كَأَعْسَنَيْ الْمُحُونَ هُمُ مَا لَكُومُ لَا يُبْصِرُونَ ٥

फ़िरब लहुम तरी कन फिल बहिर य ब सल्ला तख़ाफ़ु द र कंव्य ला तख़ाा, न जज़ल्ना मिम् बैनि ऐदीहिम सद्देव मिन् ख़िल्फ़िहम सद्दन फ़ अग्शैनाहुम् फ़हुम् ला युब्सिस्कन。

क्सम खाकर कहते हैं कि यह अमल करके एक पेड़ के नीचे बैठा रहा, मुख़ालिफ़ लोग वहां पहुंच कर कहने लगे कि अभी तो वह शख़्स यहां था, कहां गया और उनको नज़र न आए।

### 14. काफिरों को हराने का अमल

इब्नुल कलबी से नकल किया गया है कि मुझसे एक मोतबर शख़्स ने बयान किया कि काफिरों के बादशाहों में से किसी एक ने इस्लाम वालों के शहर को घेर लिया। इन लोगों में कोई नेक आदमी था। उसने एक मुड़ी मिट्टी लेकर उस पर-

ومارمېت ادىممنىت دىلى الله حرى قولىب بى الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلِاَقُاحَسَنَا مِانَّ اللهُ سَمِيعٌ عَلِيْهُ اذَارُ لُزِلَتِ الْاَهْنَ زِلْزَالَهَاه وَ اَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَتْقَالَهَا ٥ زَقَالَ الْاِنْسَانُ مَالَهَا ٥ يَرْمَئِذٍ تَحَذِّتُ اَخْبَابَهَاه بِأَنَّ رَبِّكِ اَوْ حَلْ لَهَا ٥ يُؤْمِئِذٍ تَيْصُهُ وُالنَّاسُ اَشْنَاتُهُ ٥

व मा रमै त इज़ रमै त व ला किन्नल्लाह रमा व लि युर्ब्लि यल मुअ्मिनी न मिन्हु बलाअन ह स ना इन्नल्ला ह समीअुन अलीम॰ इज़ा ज़ुल्ज़ि त तिल अर्जु ज़िल्ज़ा ल हा॰ व अख़रजतिल अर्जु अस्कालहा॰ व कालल् इन्सानु मालहा॰ यौमइज़िन तुहिद्देसु अख़्बा र हा॰ बि अन्न रब्ब क औहा लहा॰ यौ मइज़िंय् यस्दुरुन्नासु अश्ताता॰

लिख कर उन काफिरों के पड़ावों में डलवा दी। वे आपस में लड़ कर भाग गये।

15. अल-कादिर (तवाना सब पर)

खासियत- दो रक्अत नमाज पढ़ कर उसको सौ बार पढ़े तो ताकृत हासिल हो और अगर वुजू करते हुए उसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े तो दुश्मनों पर गालिब हो।

16. अल-मुक्दिमु (आगे करने वाले)

खासियत- लड़ाई में जाकर पढ़े तो ताकृत और निजात हो।

17. अत्तव्वाबुं (तौबा क़ुबूल करने वाले)
खासियत- चाश्त की नमाज़ के बाद तीन सौ साठ बार पढ़े तो तौबा की

तौफ़ीक़ हासिल होगी, अगर ज़ालिम पर दस बार पढ़े तो उससे ख़लासी हो।

18. अल-मुन्तिकृमु (बदला लेने वाले)

ख़ासियत- जो शब्स अपूने ज़ालिम दुश्मन से बदला न ले सकता हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा नहें, अल्लाह तआ़ला उससे बदला ले लें।

#### सफ़र

#### 1. सवार होते वक्त

ال سُبُحَانَ الَّذِي سَحْدَرَلَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِيثِنَ ٥

1. सुब्हानल्लजी सख़्ब़ र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़्रिनीन。 (पारा 25, रुक्अ़ 7)

तर्जुमा- उसी की ज़ात पाक है जिसने इन चीज़ों को हमारे बस में कर दिया और हम तो ऐसे न थे जो उनको काबू में कर लेते।

ख़ासियत- घोड़े या दूसरी सवारी पर सवार होने के वक्त इस आयत को पढ़ लिया करे, इन्शाअल्लाहु तआ़ला आफ़तों से बचा रहेगा। علا انَّعَيْدُ رَيْسِ اللهِ بَنْعُوْنَ وَلَكُأَ السَّكُو مَنْ فِي النَّارْتِ وَالْأَكْرَضِ

طُوْعًا وَكُرُهًا وَالْيَهِ بِيُرْجَعُونَ ٥

2. अ फ गै र दीनिल्ला हि यब्गू न व लहू अस्ल म मन फिस्समावाति वल अर्जि तौ अव् व कर्हव् व इलै हि युर्ज अून०

(पारा 3, रुक्अ 17)

तर्जुमा- क्या फिर उस ख़ुदा के दीन के सिवा और किसी तरीके को चाहते हैं, हालांकि हक तआ़ला के सामने सब सर झुकाते हैं जितने आसमानों और ज़मीन में हैं, (कुछ) ख़ुशी और (कुछ) बे-इब्लियारी से और सब ख़ुदा ही की तरफ़ लौटाये जाएंगे।

ख़ासियत- अगर सवारी का कोई जानवर घोड़ा, ऊंट, सवारी के वक्त शोख़ी और शरारत करे और चढ़ने न दे तो इस आयत को तीन बार पढ़ कर उसके कान में फूंक दे, इन्शाअल्लाहु तआ़ला बाज़ आ जाएगा।

# 2. किसी शहर में दाख़िल होना

الم رَبِ اَنْزِلْنِي مُنْزَلِّ مُنْبَارَكًا وَانْتُ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ٥

1. रब्बि अन्जिल्नी मुन्जलम् मुबारकंव् व अन् त ख़ैरुल मुंजिलीन。 (पारा 18, रुक्अ 2)

तर्जुमा- ऐ मेरे रब ! मुझको ज़मीन पर बरकत का उतारना उतारियो और आप सब उतारने वालों से अच्छे हैं।

खासियत- जब किसी शहर में दाखिल हो तो इस आयत को पढ़े, इन्शाअल्लाहु तआ़ला वहां ब-खैर व ख़ूबी बसर होगी।

## 3. कश्ती व जहाज़ की हिफ़ाज़त

عل يستواللهِ مَجْرِيهَا وَمُوسَهَأُ إِنَّ مَنِيْ لَعَفُورُ مُرْتَحِيْدٌ ٥

 बिस्मिल्लाहि मज्रेहा व मुर्साहा इन् न रब्बी ल गफ़्र्रिहीम० (पारा 12, रुक्अ 4)

तर्जुमा- फ़रमाया कि (आओ) उस कश्ती में सवार हो जाओ (और कुछ) अंदेशा मत करो, क्योंकि उसका चलना और उसका ठहरना अल्लाह ही के नाम से है, यकीनन् मेरा रब ग़फ़्र है रहीम है।

खासियत- जब कश्ती या दूसरी सवारी पर सवार होने लगे तो

इस आयत को पढ़ ले, इल्शाअल्लाहु तआ़ला राह की आफ़तों से बचा रहेगा और जिस शख़्स को सर्दी से बुख़ार आता हो तो बेरी की लकड़ी पर लिख कर उसके गले में डाल दें, इन्शाअल्लाहु तआ़ला ठीक हो जाएगा।

مً فَالِنُّ الْاصْبَاحِ ، وَجَعَلَ الْمَيْلَ سَحَّنَا أَوَالشَّمْسَ وَالْقَسَرَحُسُبَاثُا وَ فَالْكَ مَنْسَ وَالْقَسَرَحُسُبَاثُا وَ فَاللّهَ مَا لَكُمُ النَّحُومُ لِثَمَّتُ وَابِهَا فِي فَاللّهِ مَعْلَ لَكُمُ النَّجُومُ لِثَمَّتُ وَابِهَا فِي فَاللّهَ مَا لَكُمُ النَّهُ وَمَا لَيْعُ مَا لَكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

2. फालिकुल इस्बाहि से......लिकौमिय्य अ्ल मूनः तक (पारा ७, रुक्अ 18)

तर्जुमा- वह (अल्लाह तआ़ला) सुब्ह का निकालने वाला है और उसने रात को राहत की चीज़ बनाया है और सूरज और चांद (की रफ़्तार) को हिसाब से रखा है। यह ठहराई हुई बात है ऐसी जात की जो कि कादिर है, बड़े इल्म वाला है और वह अल्लाह तआ़ला ऐसा है, जिसने तुम्हारे (फायदे) के लिए सितारों को पैदा किया तािक तुम उनके ज़िरए से अंधेरों में, ख़ुश्की में भी, और दिरया में भी रास्ता मालूम कर सको। बेशक हमने ये दलीलें खोल-खोल कर बयान कर दी हैं, उन लोगों के लिए, जो ख़बर रखते हैं।

ख़ासियत- इस आयत को जुमा के दिन वुज़ू करके साखू के तख़्ते पर या किसी लकड़ी पर लिख कर, खुदवा करके कश्ती के आगे बांध देने से कश्ती तमाम आफतों से बची रहेगी।

3. अगर लाजवर्द के नग पर बुध के दिन खुदवा करके अंगूठी पहने, हर तरह की जरूरत पूरी हो और कुबूलियत और मुहब्बत व हैबत लोगों की नजर में पैदा हो।

الله عَمَا الله الله عَمْدُونِهُما بِسُواللهِ عَمْرِهَا وَمُرْسَهَا وَالْتَرَبُّ لَعَعُورٌ تَحِيمٌ ٥

4. व कालर्कबू फीहा बिस्मिल्लाहि मज्रेहा व मुर्साहा इन् न रब्बी लग्फूरुर्रहीम॰ (पारा 12, रुक्अ 4)

तर्जुमा- और (तूह अ़लैहिस्सलाम ने) फ़रमाया कि (आओ) इस क्विती में सवार हो जाओ और कुछ अदिशा मत करो (क्योंकि) इसका चलना और ठहरना (सब) अल्लाह ही के नाम से है। यकीनन मेरा रब गृफ़्र है, रहीम है।

खासियत- साखू की तख्ती पर इस आयत को खुदवा कर कश्ती के अगले हिस्से में उसको जड़ दिया जाए, हर किस्म की आफ़त से कश्ती महफ़ूज़ रहे और इसको कश्ती में सवार होते वक्त पढ़ना चाहिए।

وَمَاقَدُرُوا اللهُ حَقِّ تَدُرُهِ وَ وَالْأَكُونُ جَبِيْتُ وَمَاكَدُوا اللهُ حَقِّ تَدُرُهِ وَ وَالْآكُونُ جَبِيْتُ فَيَعِلُوهِ وَسُنَعَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا فَبَصْرَتُهُ وَلَا اللهُ عَمَّا فَيَعَالَىٰ عَمَّا فَيْ عَلَىٰ عَمَّا فَيَعَالَىٰ عَمَالَىٰ عَمَّا فَيْ عَلَىٰ عَمَّا فَيَعَالَىٰ عَمَّا فَيَعَالَىٰ عَمَّا فَيَعَالَىٰ عَمَّا فَيَعَالَىٰ عَمَّا فَيْ عَلَيْ عَلَىٰ عَمَّا فَيْ عَلَىٰ عَمَّا فَيَعَالَىٰ عَمَالَىٰ عَمَّا فَيْ عَلَيْ عَلَىٰ عَمَّا فَيْعَالَىٰ عَمَّا فَيْ عَلَىٰ عَمَّا فَيْ عَلَىٰ عَمَالَىٰ عَمَّا فَيْ عَلَيْ عَمَّا فَيْ عَلَيْ عَلَاهُ عَمَّا فَيْ عَلَيْ الْعَمْلُولُونُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَاهُ عَمَّا فَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَمَالَىٰ عَمَّالَىٰ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَىٰ عَمَّالَىٰ عَمَّالَىٰ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَمَالَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْ فَيْ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَىٰ

व मा क द रुल्ला ह हक्क क्द्रिही वल् अर्जु जमी अन क्ब्ज़्तुहू यीमल् कियामति वस्समावातु मत्विय्यातुम् बियमीनिही सुब्हान हू व तआ़ला अम्मा युश्रिकून॰ (पारा 24, रुक्अ 4)

पढ़ना मुफ़ीद हैं।

तर्जुमा- और (अफ़सोस है कि) इन लोगों ने अल्लाह तआ़ला की खुछ अ़ज़्मत (बड़ाई) न की, जैसी अ़ज़्मत करनी चाहिए थी, हालांकि (इसकी वह शान है कि) सारी ज़मीन उसकी मुट्ठी में होगी कियामत के दिन, और तमाम आसमान लिपटे होंगे उसके दाहिने हाथ में। ह पाक व बरतर है उनके शिर्क से।

सूरः लुक्मान (पारा 21)
 स्वासियत- इसको लिख कर पीने से पेट की सब बीमारियां और

बुख़ार और तिजारी और चौथिया जाता रहता है और इसको पढ़ने से डूबने से बचा रहे।

7. अ लम् त र अन्नल् फ़ुल् क तजरी फ़िल। बहरि बिनिअ्मतिल्लाहि लि युरि य कुम मिन आयातिही इन् न फ़ी ज़ालिक ल आयातिल्लि कुल्लि सब्बारिन शक्रूर॰ (पारा 21, रुक्अ 13)

तर्जुमा- ऐ मुख़ातब ! क्या तुमको यह (तौहीद की दलील) मालूम नहीं कि अल्लाह ही के फ़ज़्ल से कश्ती दिरया में चलती हैं, ताकि तुमको अपनी निशानियां दिखलाए, इसमें निशानियां हैं हर एक ऐसे शख़्स के लिए जो सब व शुक्र करता हो।

खासियत- दरिया के तुफान के वास्ते सात परचों पर लिख कर दरिया में पूरब की तरफ एक-एक करके डाल दिया जाए।

مُلُمَن يَجْنَيْ يَكُمُ مِن طُلمُنتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ نَدْعُونَهُ تَضَوَّعُا وَخُفَيَةٌ أَنْ لَكُن اَغُا نَالِمَ مِن الشَّاحِرِيْنَ وَقُل اللهُ مِنْ يَجْنِيكُمُ مِن الشَّاحِرِيْنَ وَقُل اللهُ مِنْ يَجْنِيكُمُ مِنْ الشَّاحِرِيْنَ وَقُل اللهُ مِنْ يَجْنِيكُمُ مِنْ الشَّاحِرِيْنَ وَقُل اللهُ مِنْ يَحْرَ لَكُونَ الشَّاحِ مِن كُل كُرُب اللهُ مَنْ الشَّرِحُونَ وَمِن كُل كُرُب اللهُ اللهُ مَنْ الشَّرِحُونَ وَمِن كُل كُرُب اللهُ ا

कुल मय्युनज्जीकुम मिन जुलुमातिल बर्रि वल बहरि तद् अून हू तज़र्रुअंव व ख़ुफ्यतन ल इन अन्जाना मिन हाज़िही लनकूनन्न मिनश्शािकरीन० कुलिल्लाहु युनज्जीकुम मिन्हा व मिन कुल्लि करिबन सुम्म अन्तुम तुशिरकून० (पारा 7, रुकूअ 14)

तर्जुमा- आप कहिए कि वह कौन है जो तुम को ख़ुश्की और दिरया की अंधेरियों से इस हालत में निजान देता है कि तुम उसको पुकारते हो तज़ल्लुल (विनम्रता) ज़ाहिर करके और (कभी) चुपके-चुपके। अगर आप हमको उनसे निजात दे दें तो हम ज़रूर हक शनासी (पर कायम रहने) वालों से हो जाएं। आप (ही) कह दीजिए कि अल्लाह ही तुमको इन से निजात देता है और हर गम से, तुम फिर भी शिर्क करने लगते हो।

ख़ासियत- अगर दरिया में जोश व बाढ़ हो, ये आयतें लिख कर दरिया में डालने से तूफान को सुकून हो जाता है।

सूरः फ़त्ह (पारा 26)

ख़ासियत- रमज़ान शरीफ़ के चांद के देखने के वक्त तीन बार पढ़ने से तमाम साल रोज़ी ज़्यादा रहे। लिख कर लड़ाई-झगड़े के वक्त पास रखने से अम्न में रहे और फ़ल्ह मिले। कश्ती में सवार होकर पढ़ने से डूबने से बचा रहे।

مِنْ دَیِّادُخِلُنُ مُنْخَلَصِدُ قِ قَآخُرِجِنِی مُخُزَیَجَ صِدُقِ وَآخِعَلْ لِیُ مِنْ لَکُنُكَ سُلُطَانًا نَصِيرًا ٥

10. रब्बि अद्खिल्नी मुद् ख ल सिद् किंव् व अख्रिज्नी मुख्र ज सिद्किंव् व ज् अल्ली मिल्ल दुन् क सुल्तानन नसीरा。

(पारा 15, रुक्अ 9)

तर्जुमा- ऐ रब ! मुझको ख़ूबी के साथ पहुंचाइयो और मुझको ख़ूबी के साथ ले जाइयो और मुझको अपने पास से ऐसा ग़ल्बा दीजियो जिसके साथ मदद हो।

**ख़ासियत**— सफ़र करने के वक़्त या सफ़र से आने के वक़्त इसको पढ़ ले, इन्शाअल्लाहु तआ़ला इज़्ज़त व क़द्र होगी।

.11. सूर: अ ब स (पारा 30)

ख़ासियत- इसको लिख कर पास रखने से रास्ते के ख़तरों से बचा रहे।

12. सूर: अलक (पारा 30)

खासियत- सफर में साथ रखने से घर आने तक हर किस्म की आफत-समुन्दर की या ख़ुश्की की-से बचा रहे।

## 4. वापसी ख़ैरिय्यत के साथ

1. हुरफे मुकत्तआ़त जो सूरतों के शुरू में होते हैं, वे यह हैं-

المَدِّدِ النَّمْضِ الرَّ التَرَّدِ كَهُ يُعَضَّ طُهُ عُلَى الْمُسَمَّدِ المَدِّ حَسَقَ فَ فَ فَ فَ اللَّهِ عَسَقَ فَ فَ فَ اللَّهِ عَسَقَ فَ فَ فَ اللَّهِ عَسَقَ اللَّهِ عَسَقَ اللَّ

अतिफ्-लाम-मीम, अतिफ्-लाम-मीम-स्वाद, अलिफ्-लाम-रा अलिफ्-लाम-मीम रा, काफ्-हा-या-ऐन-स्वाद, त्वा-हा, त्वा-सीन, त्वा-सीम-मिम, या-सीन, स्वाद, हा-मीम, ऐन-सीन-काफ, काफ, नून-और जिनमें ये हुरूफ़ आये हैं-

الَّفَ. حَادَ مَيَّادَ عَيْنَ مَلَا - قَاتَ الَّذَ مَيْمِ لَ - يَاءَ अलिफ़-हा-स्वाद-सीन-काफ़-ऐन-त्वा-काफ़-रा-हा-नून-मीम-लाम-या इनका लक्क इस्ति्लाह में हुरूफ़े नूरानी है।

खासियत- एक अल्लाह वाले बुजुर्ग से नकल किया गया है कि इन हुरूफ़े नूरानी को पास रखने से तमाम आफ़तों से हिफ़ाज़त रहती है और रोज़ी मिलती है और ज़रूरतें पूरी होती हैं दुश्मन और चोर और सांप और बिच्छू और दिरन्दे और कीड़े-मकोड़े से बचा रहता है और सफ़र में इनके पढ़ने से सही व सालिम घर वापस आता है।

2. अल अ़लिय्यु (बुलंद सबसे)

ख़ासियत- अगर लिख कर मुसाफ़िर अपने पास रखे तो जल्दी अपने रिश्तेदारों से आ मिले। अगर मुहताज हो, ग़नी हो जाए।

3. अल अव्वलु (सबसे पहले)

खासियत- अगर मुसाफिर हर जुमा को हज़ार बार पढ़े तो जल्दी अपने लोगों से आ मिले।

## जिस्मानी मर्ज्

## 1. बुख़ार या हर बीमारी को दूर करने के लिए

اِنَّ الَّذِيْنَ الْقَوْ الذَامَسَهُمْ ظَائِفٌ مِتْنَ الشَّيْسُطَانِ تَذَكُونُوا فَإِذَا
 هُمُ مُنْبُصِمُ وَنَ ٥

्रा इन्न्ल्लज़ी न त्तकौ इज़ा मस्स हुम् ताइफ़ुम मिनश्शैतानि तज़क्करू फ इज़ा हुम् मुब्सिरूनः -पारा १, रुक्स 14

तर्जुमा- यकीनन जो लोग ख़ुदा तरस हैं, जब उनको कोई ख़तरा शैतान की तरफ़ से आ जाता है, तो वे याद करने में लग जाते हैं। तो यकायक उन्की आँसें ख़ुल जाती हैं।

ख़ासियत- जिस शख़्स को गर्मी से बुख़ार आता हो, इस आयत को पढ़ कर उस पर दम करे या तश्तरी पर लिखकर, धोकर पिला दे। इन्शाअल्लाहु तआ़ला शिफ़ा होगी।

تُلْتَا يَا نَامُ كُونِ بُرُدًا وَسَرَرُمًا عَلَى إِبْرَاهِ يَمُ

2. कुल्नाया नार कूनी बर्दव् व सलामन अला इब्राहीम॰

-पारा 17, रुक्अ 5

तर्जुमा- हमने (आग को) हुक्म दिया कि ऐ आग तू ठंडी और बे-नुक्सानी हो जा, इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) के हक में।

ख़ासियत- जिसको गर्मी से बुख़ार आता हो, इस आयत को लिखकर धोकर पिला दे या गले में डाल दे, इन्शाअल्लाहु तुआ़ला बुख़ार जाता रहेगा।

الله المَّدُورُ وَيَتُمُنِ صُلُورً مَ قُومِرُمُ وَ مِنِينَ ﴿ (بَارَهِ ١٠ كُوعِ ١٠ وَشِفًا وَكُمَا فِي السَّدَدُ وَرُورُ وَاللهِ ١٠ كُوعِ ١٠ وَمَنْ فَأَوْلُمَا فِي السَّدَدُ وَرُورُ وَاللهِ ١٠ كُورُ وَمُنْ كُلُورُ اللهُ اللهُ وَمُنْ اللهُ مُرَاكِ مَا هُورَ شَعَاءً وَقَرَ حَمَدٌ وَلَوْا مِنِينَ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَ

3. व यिष्फ सुदू र कौमिम् मुअ्मि नीनः (पारा 10, रुक्अ 8) व शिफाउल्लिमा फ़िस्सु दूरिः (पारा 11, रुक्अ 11) यख्रुजु मिम् बुतूनि हा शराबुम् मुख्तिल्फुन अल् वा नु हू फ़ीहि शिफाउल्लिन्नासिः (पारा 14, रुक्अ 15) व नुनिः जिल्लु मिनल् क़ुरआनि मा हु व शि फा उंव व रह्मतुल लिल् मुअ्मि नीनः (पारा 15, रुक्अ 9) व इज़ा मरिज़् तु फ हु व यश्फीनि (पारा 14, रुक्अ 9) कुल हु व लिल्लज़ी न आम नू हुदंव व शिफा उनः (पारा 24, रुक्अ 19)

तर्जुमा- और बहुत से (ऐसे) मुसलमानों के दिलों को शिफा देगा। दिलों में जो (बुरे कामों से) बीमारियां हैं उनके लिए शिफा है। उसके पेट में से पीने की एक चीज़ निकलती है (यानी शहद) जिसकी मुख़्तिलफ़ रंगतें होती हैं कि उसमें लोगों के लिए शिफा है।

और हम क़ुरआन में ऐसी चीज़ें नाज़िल करते हैं कि ईमान वालों के हक में शिफ़ा व रहमत है।

और जब मैं बीमार हो जाता हूं (जिसके बाद शिफा हो जाती है) तो वही मुझको शिफा देता है।

आप कह दीजिए कि यह क़ुरआन ईमान वालों के लिए तो रहनुमा और शिफा है।

ख़ासियत- शिफ़ा की इन आयतों को जिस मर्ज़ में चाहे, तश्तरी पर लिख कर मरीज़ को पिलाये या तावीज़ लिख कर गले में डाल दे। इन्शाअल्लाहु तआ़ला सेहत होगी, चाहे कैसा ही सख़्त मर्ज़ हो।

٣ إست والله التخلي الرّحية و الحكمة وريّ العلمية و الرّحين العلمية و الرّحين الرّحين الرّحين الرّحين الرّحين الرّحين الرّحين الرّحين الرّحين المستراط المسترط المستراط المسترط المستراط المسترط المستراط المست

4. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीमः अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आ ल मीनः अर्रहमानिर्रहीमः मालिकि यौमिद्दीनः इय्या क नअ़बुदु व इय्या क नस्तअ़ीनः इह्दिनस्सिरातल मुस्तकीमः सिरा तलल्लज़ी न अन्अ़म् त अलैहिम गैरिल माजूबि अलैहिम वलज़्जाल्लीनः

तर्जुमा- शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। सब तारीफ़ें अल्लाह के लायक हैं जो मुरब्बी हैं, हर-हर आ़लम के, जो बड़े मेहरबान, निहायत रहम वाले हैं, जो बदले के दिन के मालिक हैं। हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद की दिख्यस्ति करते हैं, बतला दीजिए हमको रास्ता सीधा, रास्ता उन लोगों का, आमाले कुरआनी

जिन पर आपर्ने इनाम फरमाया है, न रास्ता उन लोगों का, जिन पर आपका ' गज़ब किया गया और न उन लोगों का जो रास्ते से गुम हो गये।

खासियत- जिसको बुख़ार आता हो, थोड़ी रुई लेकर ग्यारह बार दरूद शरीफ पढ़े, फिर सात बार 'अल-हम्दुशरीफ़' पढ़ कर रुई पर दम करके बाएं कान में रख ले, दूसरे दिन उसी वक्त जिस वक्त कान में रुई रखी थी, दाएं कान की रुई बाएं कान में रख ले और बाएं कान की रुई दाएं कान में रखे। इन्शाअल्लाहु तआ़ला बुख़ार जाता रहेगा।

5. हज़रत इसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि बुखार के लिए यह लिख कर मरीज के बंधवाते थे-

يُرِيُهُ الله اَنَ يُحَفِّفَ عَنْكُوْ رَحُلَقَ الإِنسَانُ صَعِيفًا ه ( ٤٣٩) الْأَن خَفَّفَ اللهُ عَنْكُو رَحُلقَ الإِنسَانُ صَعِيفًا ه ( ٤٩٩) الْأَن خَفَّا اللهُ عَنْكُو رَعَلَمَ اللهُ عَنْكُو رَعَا اللهُ عَنْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْكُ اللهُ ا

युरीदुल्लाहु अंय्युख़िफ़ फ़ अ़न्कुम व ख़ुलिक़ल इन्सानु ज़ज़ीफ़ा॰ (पारा 5, रुक्झ 2) अल् आ न ख़फ़फ़फ़ल्लाहु अ़न्कुम व अ़िल म अन् न फ़ीकुम ज़ अ़ फ़ा॰ (पारा 10, रुक्झ 5) रब्बनक् शिफ़ अ़न्नल अ़ज़ा ब इन्ना मुअ़्मिनून॰ (पारा 25, रुक्झ 14) व इंय्यम्सस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फ़ ला काशि फ़ लहू इल्ला हु व व इंय्युरिद् क बिख़ैरिन फ़ ला राद्द लि फ़िल्लही॰ (पारा 11, रुक्झ 16) व हु व अ़ला कुल्लि शैइन क़दीर॰ (पारा 11, रुक्झ 17)

तर्जुमा- अल्लाह तआ़ला को तुम्हारे साथ तख़्कीफ़ (कटौती) मंज़ूर है और वजह इसकी यह है कि आदमी कमज़ोर पैदा किया गया है।

अब अल्लाह तआ़ला ने तुम पर तख़्क़ीफ़ कर दी और मालूम कर लिया कि तुममें हिम्मत की कमी है। ऐ हमारे रब! हमसे इस मुसीबत को दूर कर दीजिए, हम जरूर ईमान ले आएंगे।

और अगर तुमको अल्लाह कोई तक्लीफ पहुंचाए तो उसके अलावा और कोई उसको दूर नहीं कर सकता और अगर वह तुमको कोई राहत पहुंचाना चाहे तो उसके फ़ज़्ल को कोई हटाने वाला नहीं है। और वह हर शै पर पूरी क़ुदरत रखता है।

لا وَادُحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَاخِيْدِ اَنْ بَهَوَّ أَلِقُومِكُمَا بِمِصْرَبُهُوكَا وَّاجْعَلُوْا مُيُونَ حَصَّمْرَ عِبْدَادً وَاَكِيمُوا لِصَلوَة و وَبَشِي الْمُعَوْمِنِينَ ٥

6. व अव हैना इला मूसा व अखीहि अन तबव्वअ लिकौमिकुमा बिमिस् र बुयूतंव वज अ़लू बुयू त कुम किब्लतंव व अकीमुस्स-ला त व बिश्श रिल मुअ मिनीन॰ -पारा 11, रुक्झ 14

और

دَ إِنْ يَتَسُسُكَ اللهُ بِعِنْ وَكَلا كَاشِعَ لَهُ إِلاَّهُ وَ لَا ثَافِيَ لَهُ إِلاَّهُوَ وَلَا ثَنَّ رِدُكَ بَخَيْرٍ كَلَازَكَ لِنَصْلِهِ يُصِيبُ بِمِ مَنْ يَّنَاءَ مِنْ عِبَكِهِ مَ وَهُوَ الْفَقُورُ الرَّحِيْدُ وَ

व इंय्यम्स स्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फ़ ला काशि फ़ लहू इल्ला हु व व इंय्युरिद् क बिख़ैरिन फ़ ला राद् द लिफ़ज़्लिही युसीबु बिही मंय्यशाउ मिन ज़िबादिही व हु वल ग़फ़ूरूरीहम० -पारा 11, रुक्ज़ 16

तर्जुमा- और हमने मूसा (अलैहिस्सलाम) और उन के भाई हारून (अलैहिस्सलाम) के पास वह्य भेजी कि तुम दोनों अपने उन लोगों के लिए (बदस्तूर) मिस्र में घर पर करार रखो और (नमाज़ के औकात में) तुम सब अपने उन्हीं घरों को नमाज़ पढ़ने की जगह करार दे लो। और (यह ज़रूरी है कि) नमाज़ के पाबन्द रहो और (ए मूसा!) आप मुसलमानों को बशारत दे दें।

और अगर तुमको अल्लाह तआ़ला कोई तक्लीफ पहुंचाए तो उस के अलावा और कोई उसका दूर करने वाला नहीं और अगर तुम को कोई राहत पहुँचाना चाहे तो उसके फ़ज़्ल का कोई हटाने वाला नहीं, (बिल्क) वह अपना फ़ज़्ल अपने बन्दों में से जिस पर चाहें, उंडेल दें और वह बड़ी मिफ़रत और बड़ी रहमत वाले हैं।

खासियत-मिस्री के टुकड़े पर लोहे की सूई से इस आयत को नक्श कर के मीठे पानी से जो रात के वक्त नहर से लिया गया हो, घोल कर मरीज़ को फज़ होने के करीब पिलाया जाए। इन्शाअल्लाहु तआ़ला हर किस्म के मर्जी से शिफ़ा हो।

# ك وَنُهُزِّلُ مُنَ الْقُرُانِ مَا هُوَيْنِهَا ءُدَّرَحُمَّ كُلِكُونِيْكُ فَلَيْنِيدُ الظَّلِينَ الْأَخْسَالُا

7. व नुनिष्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हु-व शिफाउंव व रह्मतुल् लिल् मुअ्मिनी न व ला यजीदुज्जालिमीन इल्ला ख़सारा॰

-पारा 15, रुक्अ़ 9

तर्जुमा- और हम क़ुरआन में ऐसी चीज़ें नाज़िल करते हैं कि वह ईमान वालों के हक़ में तो शिफ़ा व रहमत है। और ना इन्साफ़ों को उससे और उल्टा नुक़्सान बढ़ता है।

खासियत- इसको पढ़ कर मरीज़ पर दम करना या लिख कर पिलाना हर मर्ज़ को नफा देता है।

ع إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتُ لَهُ وَمِّنَا الْحُسُنَى الْوُلِيَاتَ عَنْهَا مُبْعَدُ وَنَ لَا يَمْعُونَ حَسِيْسَهَاء وَهُمْ فِي كَالشَّمَهُ وَالْفَرَعُ الْفَرَعُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

ڬٛڟۅۛێۥؖڷۺۘۘۘۘۘؽۘٵۘۼٛػۊؚڐٳۺڿۣڵۣؠڷ۬ڰۺ؞ٷڲؠٵڋڵ۫ػٛٲڎۜڵٛڂٛؿۣٷؖؽؽڰٷڂۘٷڬؖٛ ۼڮؽٵ؞ٳڎۜٵػؽؙڬٵۼڸؿڹ٥ڎۘۘػڷػڹٛٵڣۣٳڵڒۧٷڔؠؽؙڰۼڽٳڵڒ۫ػؙڂۣۯػٵٛڵٲؠٛۻڮڔٛڟ ڝٵڎؚؾٳڞٵڽڂٷڽ؋ٷۿۿڵ؉ڶڮ؊ڴٵڲٚۊٷؠ؏ٵڽڔؽڹ٥٥ڎڡٵٲۯۺڬڬڰ ڲ؆ۯڂٮڎٞڷڵۼٳڵؽؽۄڰ۫ڶۯۺۜٵؿ۫ۅڴٳڰٲڞٚٵٛٳڵڰػؙٷڸڵڰٷٵڃڰٷڣۿڶٲڬڎؙؿڰؙؠؙٷ ٷڽؙٷڴڗڶٷ۫ڞؙڵٳۮڽٛڰؙؙؙ۫ۮۼڰڛٷۧٳ۫ٷٳڽٛٲۮ۫ۯڴٲۊ۫ڽۺٵ۫ڞؙڣؽڰٵؙڎؙٷۮڽ٥

8. इन्नल्लज़ी न स ब क़त से...अम बओ दुम मा तूअ़ दून॰ तक। -पारा 17. रुक्अ़ 7

खासियत- बुख़ार और तमाम मर्ज़ी और दर्दी के लिए पाक बर्तन में स्याही से लिख कर कुएं के पानी से जिस पर धूप न आती हो, धोकर तीन घूंट मरीज़ को पिलाएं और दर्द की तेज़ी के वक्त बाक़ी उसकी कमर पर छिड़क दें। तीन दिन इसी तरह करे या रोग़न बाबूना से धोकर कमर के दर्द और ज़ानू के वास्ते मालिश करे।

9. सूर: यासीन (पारा 22, रुक्अ 18)

खासियत- इस सूर: को लिख कर पास रखने से बुरी नज़र और सब बीमारियों और दर्द से हिफाज़त रहे।

10. सूर: मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) (पारा 26)

ख़ासियत- इस सूर: को लिख कर ज़मज़म के पानी से धोकर पीने से लोगों की नज़र में महबूब हो जाए। जो बात सुने याद रहे, उसके पानी से गुस्ल कराना तमाम मर्ज़ों को दूर करता है।

11. सूर: मुजादला (पारा 28)

खासियत- मरीज़ के पास पढ़ने से उसको नींद और सुकून आए और अगर काग़ज़ पर लिख कर ग़ल्ले में रख दे, उसमें कोई बिगाड़ न हो।

12. फ़क़ीह मुहम्मद माज़नी रहः को बुख़ार आया, उनके उस्ताद

फ़नीह वली उमर बिन सईद रह इयादत को आये और एक तावीज़ बुख़ार का देकर चले गये और फ़रमा गये कि उसको देखना मत। गरज़ उसको बांधा और बुख़ार उसी वक़्त जाता रहा। उन्होंने उसको खोल कर देखा तो उसमें 'बिस्मिल्लाह' लिखी थी, उनके एतिक़ाद में सुस्ती पैदा हुई, तुरन्त बुख़ार फिर लौट आया। उन्होंने जाकर शेख़ से अ़र्ज़ किया और अपने फ़ेल से तौबा की, उन्होंने और तावीज़ दे दिया और खुद बांध दिया, फिर तुरन्त बुख़ार जाता रहा। उन्होंने एक साल बाद उसको खोल कर देखा, तो वही बिस्मिल्लाह थी, उस वक़्त उनको निहायत अ़ज़्मत और एतिक़ाद दिल में पैदा हुआ।

13. अस्सलामु (बे-ऐब)

खासियत- अगर मरीज़ के पास बैठकर उसके सिरहाने दोनों हाथ उठाकर इसको 39 बार ऊंची आवाज़ से पढ़े कि मरीज़ सुन ले। इन्शाअल्लाह उसको शिफा होगी।

14. अल-अज़ीमु (बुजुर्ग)

खासियत- ज्यादा से ज्यादा ज़िक्र करने से इज़्ज़त और मर्ज़ से शिफा

15. अल-हय्यु (ज़िन्दा)

ख़ासियत- इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करने या लिख कर पिलाने से हर किस्म के मर्ज़ीं से निजात हो।

16. अल-गृनिय्यु (ब-परवा मुतलक्)खासियत- किसी मर्ज या बला के वक्त पढ़े तो जाता रहे।

#### 2. हौले दिली

الم يُرْبِطِ عَلْ تَلُوبِكُمْ دَيْنَيْتَ بِهِ الْأَثْدَامُ وَ الْمُ

ा लि यर्बि त अला कुलूबिकुम व युसब्बि त बिहिन् अक्दाम॰

-परि 9, रुक्अ 16

तर्जुमा- तुम्हारे दिलों को मज़बूत कर दे और तुम्हारे पांव जमा दे।

खासियत- यह आयत हौले दिली के लिए निहायत आज़मायी हुई है, इसको लिख कर तावीज़ बना कर गले में इस तरह लटकाए कि वह तावीज़ सीधे दिल पर रहे, बल्कि इसको कपड़े या ठर्रे से बांध दे ताकि दिल से न हटने पाये।

مَ الْكَذِيْنَ إَمَنُو الْوَتَطَمَعِنَ مُلُوبُهُ مُويِدِ خَرِاللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللهِ عَراللهِ تَطُمَ يُنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّا الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

2. अल्लज़ी न आ म नू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम् बिज़िक्रिल्लाहि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूबु -पारा 13, रुकूअ 10

तर्जुमा- मुराद इससे वे लोग हैं जो ईमान लाये और अल्लाह तआ़ला के ज़िक्र से उनके दिलों को इत्मीनान होता है। ख़ूब समझ लो कि अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान हो जाता है।

खासियत- यह हौले दिली के वास्ते है तकींब ऊपर गुज़री।

3. दिल की घड़कन

م افَعَيْرُ دِيْنِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ اَسُلَمُ مَنْ فِي اَلتَهُوتِ وَالْأَرْضِ طُوْعًا وَ كُورُهُمْ الْمَثَا اِللهِ وَمَا النَّوْلَ عَلَيْنَا وَمَا الْوُلَ عَلَى اللهِ وَمَا النَّوْلَ عَلَيْنَا وَمَا النَّوْلَ عَلَى اللهِ وَمَا النَّوْلَ عَلَى اللهُ وَمَا النَّوْلَ عَلَى الْمُنْ وَعَلَى اللهِ وَمَا النَّوْلَ عَلَى الْمُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

1. अ फ़ ग़ै र दीनिल्लाहि से.....मिनल ख़ासिरीनं तक ।

-पारा 3, रुक्अ 17

तर्जुमा- क्या फिर (इस) अल्लाह के दीन के सिवा और किसी तरीक़े को चाहते हैं, हालांकि हक तआ़ला के सामने सब परागदा हैं जितने आसमान और ज़मीन में हैं (कुछ) ख़ुशी से और (कुछ) बे-इख़्तियारी से और सब ख़ुदा ही की तरफ़ लौटाये जाएंगे। आप फरमा दीजिए कि हम ईमान रखते हैं अल्लाह पर और उस (हुक्म) पर जो हमारे पास भेजा और उस पर जो (हज़रत) इब्राहीम व इस्माईल व इस्हाक व याकूब (अलैहिमुस्सलाम) और याकूब (अ़लैहिस्सलाम) की औलाद की तरफ़ भेजा गया। और उस (हुक्म व मोजज़े) पर भी जो मूसा व ईसा (अ़लैहिमस्सलाम) और दूसरे निबयों को दिया गया, उनके परवरिदगार की तरफ से, इस कैफ़ियत से कि हम उन (हज़रात) में से किसी एक में भी फ़र्क नहीं करते और हम तो अल्लाह ही के मुतीज़ (फरमाँबरदार) हैं और जो शख़्स इस्लाम के सिवा किसी और दीन की तलब करेगा तो वह (दीन) उससे (ख़ुदा के नज़दीक) मक्बूल न होगा और वह (शख़्स) आख़िरत में तबाहकारों में से होगा। (यानी निजात न पाएगा)।

खासियत- ये आयतें दिल की धड़कनों के लिए मुफ़ीद हैं। मिट्टी

के कोरे बर्तन में लिख कर बारिश या मीठे-कुंए के पानी से जिस पर धूप न आती हो, धोकर मरीज़ को पिलाया जाए, इन्शाअल्लाहु तआ़लां सेहत हो जाएगी।

4. दिल का दर्द

وَنَزَعُنَا مَا فِي صُدُ وْمِرِهِ هُ مِنْ عُلِيًّا

1. व नज्ञुना मा फी सुदूरिहिम् मिन् गिल्लिन्

ख़ासियत- इस आयत को मिट्टी के कोरे बर्तन पर ज़ाफरान और गुलाब से लिख कर पानी से धोकर पिए, दिल का दर्द ख़त्म हो जाए।

2. सूर: अल-इन्शिराह (पारा 30)

ख़ासियत- सीने पर दस करने से तंगी और दिल के दर्द को सुकून हो। इसका पीना पथरी को टुकड़े-टुकड़े करके निकाल देता है।

## 5. दिल को ताकृत पहुंचाने के लिए

1. अल-माजिदु (बुजुर्गवार)

खासियत- लुक्मे पर पढ़ कर खाए तो दिल की ताकृत हासिल हो और अगर इस नाम को हमेशा-हमेशा पढ़े, दिल रोशन हो।

2. अल-वाहिदुल अहदु

**ख़ासियत**— अगर हज़ार बार पढ़े तो मख़्लूक का ताल्लुक उसके दिल से निकल जाए।

## 6. विद्याल के लिए

مل إِنَّ اللهُ يُميُكُ السَّمْوَاتِ وَالْإَرْضَ أَنْ تَدُولُا ﴿ وَلَمِنْ مَالَتَ اللهُ عَلَيْمًا عَفُورًا هِ وَلَا أَنْ مَالَتَ اللهُ عَلَيْمًا عَفُورًا هِ إِنْ اَسْتَكُهُمَا مِنْ اَحْدِهِ مِنْ لَعُدِم وَإِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا عَفُورًا هِ

 इन्नल्ला ह युम्सिकुस्समावाति वल् अर् ज अन् तज्ला व लंइन जा ल ता इन अम्स क हुमा मिन अ ह दिम मिम् बज़्दि ही इन्नहू का न हलीमन ग़फ़्रा॰
 -पारा 22, रुक्ज़ 17

तर्जुमा- यकीनी बात है कि अल्लाह तआ़ला आसमानों और ज़मीन को थामे हुए है कि वह मौजूदा हालत को न छोड़ेंगे और (फर्ज़ करो) वह मौजूदा हालत को छोड़ भी दें तो फिर ख़ुदा के सिवा और कोई उनको थाम भी नहीं सकता, वह हलीम व गृंफूर है।

खासियत- इस आयत को काग़ज़ पर लिख कर तावीज़ बना कर तहाल पर बांघे, इन्शाअल्लाह जाता रहेगा।

## 7. नाफ़ टलने के लिए ذَالِكَ خَنِيُعُتُّ مِنْ زَيْتُكُمُ وَمَحْمَةً \*

ज़ालि क तख़्फ़ीफ़ुम् मिरिब्बिकुम् व रह्मतुनः -पारा 2, रुक्ज़ 6 ख़ासियत- जिसकी नाफ़ टल गयी हो, इस आयत को लिख कर नाफ़ पर बांधे। इन्शाअल्लाहु तआ़ला सेहत हो जाएगी।

#### 8. बवासीर के लिए

ا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدُمِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمَاعِيْلُ وَتَبَعَاتَعَبُّلُ

مِنَّاء اِنَّكَ اَنْتَ اسَّيْمَةُ الْعَلِيْهُ مُنَيِّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ دَمِنُ ذُرِيِّتِنَا ٱمَّةً مُشْلِمَةً لِكُلُّ أَيْرِنَامَنَا سِحَنَا وَتُبْعَلِيْنَا ۽ إِنَّكَ اَنْتَ النَّوَّابُ الرَّحِيْمُ هُ رَبَّنَا وَابْعَتُ فِيْهِمُ رَسُولًا مِتْهُمُ يَتُكُواعَلِيْهِمُ أَيلَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِيْبَ وَالْحِكُمْةَ وَيُرَكِّيْهِمُ النَّكَ آنْتَ الْعَرْفِيُرُ الْحَكِيْمُ ٥

व इज़ यर्फ्अु से.....इन्न क अन्तल अज़ीज़ुल हकीम॰ तक।
 -पारा 1, रुक्अ़ 15

तर्जुमा- और जब कि उठा रहे थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीवारें खाना-ए-काबा की और इस्माईल अलैहिस्सलाम भी (और यह कहते जाते थे कि) ऐ हमारे परवरिवगार! (यह खिद्मत) हम से कुबूल फरमाइए। बिला शुब्हा आप ख़ूब सुनने वाले हैं, जानने वाले हैं, ऐ हमारे परवरिवगार! हमको अपना और ज़्यादा ताबेदार बना लीजिए और हमारी औलाद में से भी एक ऐसी जमाअ़त (पैदा) कीजिए जो आपकी फरमांबरदार हो और (यह कि) हमको हमारे हज (वगैरह) के हुक्म भी बतला दीजिए और हमारे हाल पर तवज्जोह रिखए और हक़ीक़त में आप ही हैं तवज्जोह फरमाने वाले, मेहरबानी करने वाले। ऐ हमारे परवरिवगार! और उस जमाअ़त के अन्दर उन्हों में का एक ऐसा पैगम्बर! भी मुकर्रर कीजिए जो उन लोगों को आप की आयतें पढ़-पढ़ कर सुनाया करें और उनको (आसमानी) किताब की और ख़ुशफ़हमी की तालीम दिया करें और उनको पाक कर दें। बिला शुब्हा आप ही हैं, बड़ी ताकृत वाले, ज़बरदस्त हिक्मत वाले।

ख़ासियत- कुछ अल्लाह वाले बुज़ुगों का कौल है कि इस आयत को बिल्लौरी बर्तन पर ज़ाफ़रान और गुलाब से लिख कर काले अंगूर के पानी से धोकर इसमें कुछ कुहरबा और कुछ काफ़्र और कुछ शकर मिला कर पीने से ख़ूनी बवासीर को नफ़ा करता है।

## 9. हैज़ की ज़्यादती से हिफ़ाज़त

وَمَامُحَمَّدُ الْأَنْ مَسُولَ عَ تَدُخَلَتُ مِنْ تَبْلِهِ الرُّسُلُ و اَنَائِنْ مَاتَ اَوْ مُتِلَ الْفَلَبِيْمُ عَلَى اَعْقَائِلُمُ وَا

व मा मुहम्मदुन इल्ला रसूलु न क़द ख़ल त् मिन् क़ब्लिहिर्रसुलु अ फ़ इम् मा त औं क़ुतिलन्क़लब्तुमः -पारा ४, रुक्अ़ ६

तर्जुमा- और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) निरे रसूले पाक ही हैं, (ख़ुदा तो नहीं) आप से पहले और भी बहुत रसूल गुज़र चुके हैं, सो अगर आपका इंतिकाल हो जाए या आप शहीद हो जाएं तो क्या तुम लोग (जिहाद या इस्लाम से) फिर जाओगे ?

खासियत- अगर किसी औरत का ख़ून जारी हो जाए तो इस आयत को तीन परचों पर लिखे, एक परचा उसके अगले दामन में बांघ दे और एक पिछले दामन में, एक नाफ के नीचे।

## 10. नक्सीर के लिए

1. जिसको नक्सीर जारी हो तो ऊपर वाली आयत को लिखकर मरीज की दोनों आंखों के दरमियान नाक के ऊपर बांध दे।

2. नक्सीर के लिए-

دَقِيْلَ بَا الرَّصُ الْبَلِيقُ مَاءَكِ ذَيْا مَسَمَاءُ الْمُلْعِي

وَغِيْطَ لُلْآءُ دَنَّضِى الْآمُرُ وَقِيلَ الْحَمْدُ اللهِ وَتِ الْعَلَمِينَ وَ فَسَيَّكُفِينَ كُمُ اللهُ عَدَهُو السَّمِيمُ الْعَلِيمُ ه

व की ल या अर्जुब ल ओ मा अ कि व या समाउ अक्लि ओ व गीज़ल मा उ व कुज़ियल अम्रु व कीलल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमी न फ स यक्फी क हुमुल्लाहु व हुवस्समी अुल अलीमः कतान से पाक कपड़े पर लिख कर हाथ पर बांध दिया जाए।

3. नक्सीर के लिए-नक्सीर वाले के सर पर हाथ रखकर ये आयतें पढ़ो और आख़िर में यह कह दो कि ऐ नक्सीर ! बन्द हो जा ख़ुदा के हुक्म से। आयतें ये हैं-

आयते ये हैंإن الله يُمسُوك السّلوت والْآرْض آنُ تَزُولاً وَلَيْنَ مَالَتَا اِنْ
اسُكَ لَهُ مَا مِن احَدِي مِن اَبَعُوب والنّهُ كَان حَلِمًا عَفُومً ا وقِيلَ مَا اَنْكُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مُودِي وَقِيلُ اللهُ مَا اللهُ مُودِي وَقِيلُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَا اللهُ الل

इन्नल्ला ह युम्सिकुस्समावाति वल् अर् ज़ अन तजूला व लइन ज़ाल ता इन् अम्स क हुमा मिन् अ हिदम् मिम् बअदिही इन्नहू का न हलीमन ग़फ़्रा॰ व की ल या अर्जु ब्लओ मा अ कि व या समाउ अक्लि ओ व गीज़ल मा उ व क़ुज़ियल अम्रु वस्तवत अलल् जूदिय्य व की ल बुअ्दलिल्कौमिज़्जालिमीन॰

## 11. दर्द को दूर करना

مل وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلُ وَمَا اَرْسُلُنْكَ إِلَّا مُبَتِّرًا وَتَنَادِيرًاه

 व बिल हिक्क अन्ज़ल्नाहु व बिल हिक्क न ज़ ल वमा अर्सल्ना क -पारा 15, रुक्झ 12

तर्जुमा- और हमने दुरुस्ती ही के साथ नाज़िल किया और वह दुरुस्ती ही के साथ नाज़िल हो गया और हमने आपको सिर्फ ख़ुशी सुनाने वाला और डराने वाला बना कर भेजा है।

खासियत- हर मर्ज़ व हर दर्द के वास्ते मरज़ की जगह पर हाथ

रख कर इन आयतों को पढ़ कर तीन मर्तबा दम कर दे। इन्शाअल्लाहु तआ़ला बहुत जल्द सेहत होगी।

لَ الْحَمَدُ لَهُ اللَّهِ عَلَقَ السَّمَا لِيَ عَلَقَ السَّمَا لِيَ وَالْمَارُضَ وَجَعَلَ الظُّلُمُ وَالْمُؤْرَفُعُ

2.अल-हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी ख़ ल क्स्समावाति वल् अर् ज़ व ज अ लज़्जु लुमाति वन्नू र सुम् मल्लज़ी न कफ़रु बिरब्बिहिम् यअ्दिलून。 -पारा 7, रुक्अ 7

तर्जुमा- तमाम तारीफें अल्लाह ही के लायक हैं जिसने आसमान को और ज़मीन को पैदा किया और अंधेरियों और रोशनी को बनाया, फिर भी काफिर लोग (दूसरो को) अपने रब के बराबर क्रार देते हैं।

खासियत- जो आदमी इस आयत को सुबह व शाम सात बार पढ़ कर अपने बदन पर हाथ फ़ेरे, तमाम दर्द व आफतों से बचा रहे।

3. व मा लना अल्ला न त वक्क ल से मुतविक्कलून तक द्या وَمَالَكَ الْأُو نَتَوَجَّلُ عَلَى اللهِ وَقَدُهُ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصُبُرِنَّ عَلَى اللهِ وَقَدُهُ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصُبُرَنَّ عَلَى اللهِ وَقَدُهُ هَدَاللهِ فَلَيْتَوَجَّلُوا وَاللهُ مَا اللهِ عَلَيْتَوَجَّلُوا وَعَلَى اللهُ فَلَيْتَوَجَّلُوا وَعَلَى اللهُ فَلَيْتَوَجَّلُوا وَعَلَى اللهِ فَلَيْتَوَجَّلُوا وَعَلَى اللهُ فَلَيْتُوجَّلُونَ ٥ وَعَلَى اللهُ فَلَيْتُوجَّلُولُ ١ وَاللهُ فَلَيْتُوجَّلُولُ ١ وَاللّهُ فَلَيْتُوبُ وَعَلَى اللّهُ فَلَيْتُوجَّلُولُ ١ وَعَلَى اللّهُ فَلَيْتُوبُ وَعَلَى اللّهُ فَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَيْتُوبُ وَعَلَى اللّهُ فَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ فَلَيْتُوبُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ فَلَهُ اللّهُ فَلَمُ اللّهُ اللّهُ فَلَيْتُوبُ وَعَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

तर्जुमा- और हमको अल्लाह पर भरोसा न करने की कौन सी बात वजह बन सकती है, हालांकि उसने हमको (दोनों घरों के मुनाफे) रास्ते बता दिए और तुमने जो कुछ हमको तक्लीफ पहुंचायी है, हम उस पर सब्र करेंगे और अल्लाह ही पर भरोसा करने वालों को भरोसा करना चाहिए।

खासियत- जिसके हाथ पैर में दर्द हो या जिसको नज़र हो, उसको लिखकर तावीज़ बना कर बांघ दे, इन्शाअल्लाह ठीक हो जाएगा।

4. सूर: अल-हाक्का (पारा 29)

ख़ासियत- हामिला के बांघने से बच्चा हर आफ़त से बचा रहे। आर बच्चा पैदा होने के वक्त इसका पढ़ा हुआ पानी मुंह में लगायें तो वह बुद्धिमान हो और हर मर्ज़ और हर आफ़त से, जिसमें बच्चे मुब्तला हो जाते हैं, बचा रहे और अगर ज़ैतून के तेल पर पढ़ कर बच्चे के मल दें, तो बहुत फ़ायदा पहुंचे और सब कीड़ों-मकोड़ों और तक्लीफ़ पहुंचाने वाले जानवरों से बचा रहे और यह तेल तमाम जिस्मानी दर्दों के लिए फ़ायदेमंद है।

5. सूरः गांशिया (पारा 30)

ख़ासियत- खाने पर दम करने से उसके नुक्सान से बचा रहे और दर्द पर पढ़ने से सुकून हो।

6. सूर: अबी लहब (पारा 30)

ख़ासियत- अगर लिख कर दर्द की जगह बांध दिया जाए तो कम हो जाए और अंजाम बेहतर हो।

## 12. सर दर्द के लिए

مل لَا يُصَدَّ عُوْنَ عَنْهَا ذَلَا يُكْزِفُونَ ٥

1.ला युसह्अू न अन्हा व ला युन्जिफ़्नः -पारा 27, रुक्अ 14 तर्जुमा- इससे उनको न सर दर्द होगा और न इससे अक्ल में खराबी होगी।

खासियत- जिसको सर दर्द हो, उस पर तीन बार पढ़ कर दम करे दे, इन्शाअल्लाहु तआ़ला जाता रहेगा।

2. सूर: तकासुर (पारा 30)

खासियत- असे की नमाज़ के बाद सर-दर्द वाले और शकीके पर दम करना फायदेमंद है।

#### 3. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

ख़ासियत- रूम के कैंसर ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु की खिद्मत में सर दर्द की शिकायत अर्ज़ की। आपने एक टोपी सिलवा कर भेज दी। जब तक वह टोपी सर पर रहती, दर्द को सुकून रहता और जब उसको उतारता, फिर दर्द होने लगता। उसको ताज्जुब हुआ और खोल कर उस टोपी को देखा तो उसमें फ़क्त 'बिस्मिल्लाह' लिखी थी।

4. **सर-दर्द के लिए-**रमज़ान के आख़िरी जुमा में यह आयत लिखकर रखले, ज़रूरत के वक़्त काम में लाये-

ٱلمُوتَوَ إلى مَرْبِكَ كِيمُنَ مَدَّانِظِلَ وَلَوْشَكَ الْعَلَى مَلَّانِظِلَ وَلَوْشَكَ الْجَعَلَا سَإِلَنَاء ثُعُيَّحَالُنَا الشَّهُسُ عَلَيْهُ وَلِيُلاَه ثُعُقَهَ ضَنَاءُ إَلِيثًا قَبْضًا لَيْسِيْرًاه

अ लम् त र इला रब्बि क कैफ महिज़ल्ल व लौ शा अ ल ज अ ल हू साकि नन् सुम्म ज अल्लनश्शम्स अलैहि दलीला सुम्म कबज़्नाहु इलैना कब्ज़्य्यसीरा

5. शक़ीका के लिए-यह आयत पढ़ कर दम कर दें-قُلُمَنُ رَّبُالمَّوْلِ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ قُلُ اَفَا عَنَى دُنْمُ مِّنْ دُدُنِمَ الْإِلَيَاءَ لاَيَسُلِكُونَ لِاَنْسُهُمِ مُنْفَا وَلاَضَرَّامُ \*

क़ुल मर्रब्बुस्समावाति वल् अर्ज़ि क़ुलिल्लाहु क़ुल् अ फत्त ख़ज़ुम् मिन् दूनिही औ लिया अ ला यम्लिक् न लिअन्फ़ुसिहिम नफ्अंव्व ला जर्रा॰

## 13. दाढ़ का दर्द

!. बसरा में एक शख़्स दाढ़ का दर्द झाड़ता था और कंजूसी की वजह से किसी को बतलाता न था। जब मरने लगा, उस वक़्त क़लम व दवात मंगा कर वह अमल बतलाया। वह झाड़ यह हैاللّمُص طَلَّمَةً كَلْمُعْصَ حُمْ عَسَى اللّهُ لِآ الْهُ الْأَهُورَبُ الْعُرْقِ
اللّمَص طَلَّمَةً كَلْمُعُمْ حُمْ عَسَى اللّهُ لَآ اللهُ الْأَهُورَةِ الْمُلْكُ بِاللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ مُكْرُوبًا اللّهُ اللّهُ مُلْكُ بِاللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْكُونِ اللّهِ مُنْكُونَ بِاللّهِ مُنْكُونَ بِاللّهِ مُنْكُونَ بِاللّهِ مُنْكُونَ اللّهُ اللّهُ مُنْكُونَ اللّهُ اللّهُ مُنْكُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

إِن يَمْنَا يَسُرُونِ الرِّيْعِ فَيَظَالَ مَرُوا فِي مُصَعِّمُونِ السَّمِينَةُ الْعَلِيمُ السَّالِيمَةُ السَّ

अलिफ-लाम-मीम-स्वाद, त्वा-सीम-मीम, काफ़-हा-या-ऐन-स्वाद हा-मीम-ऐन-सीन-काफ़, अल्लाहु ला इला ह इल्ला हु व रब्बुल अर्शिल अजीम उस्कुन बि काफ़-हा-या-ऐन-स्वाद ज़िक़ु रह्मित रब् बि क अब् द हू ज़ क रिय्या उस्कुन बिल्ल ज़ी इंय्य श युस्किनिरी ह फ़ यज़्ला न रवा कि द अ़ला ज़िह्रही उस्कुन बिल्लज़ी स क न लहू माफ़िस्समावाति व मा फिल् अर्जि व हुवस्समीअुल अ़लीम॰

# 2. दाढ़ के दर्द के लिए एक दूसरा-

# لِكُلِّنَهُ إِنْسُتَقَرُّ رُّسُونَ لَعُلُونَ ٥

लि कुल्लि न ब इम्मुस्त कुईंव्व सौ फ तुज् ल मूने छोटे से कागज़ पर लिखकर दाढ़ के नीचे दबाये।

दाढ़ के दर्द के लिए-जब किसी को इसकी शिकायत हो, उससे कह दो, जिस दाढ़ में दर्द है, उसको दाहिने हाथ की शहादत की उंगली से पकड़े और बात करते वक्त उसको न छोड़े, फिर सूरः फ़ातिहा मय बिस्मिल्लाह सात बार पढ़ो और पूछो कि तेरा क्या नाम है ? वह नाम बतलाये। फिर सूरः फ़ातिहा मय बिस्मिल्लाह सात बार पढ़ो और पूछो कि तेरी मां का क्या नाम है ? वह इसका नाम बतलाये। फिर फ़ातिहा मय बिस्मिल्लाह सात बार पढ़ो और पूछो, तेरे दर्द कहां है! वह कहे दाढ़ में है। फिर सूरः फ़ातिहा मय बिस्मिल्लाह सात बार पढ़ो और उससे कहो कि ख़ुदा के हुक्म से उसको कील दूं ? वह कहे हां, फिर इसी तरह सूर: फातिहा मय बिस्मिल्लाह सात बार पढ़ो और उससे कहो कि थोड़ी देर जाकर आराम करे, बिल्क सो रहे तो बेहतर है। इन्शाअल्लाहु तआ़ला सुकून हो जाएगा।

3. जिधर के हिस्से में दर्द हो, उस ओर से गाल पर हाथ फेरता जाए और यह आयत पढ़ता जाए-

بِسُواللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ٥ أَو لَمُ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَفْنَا الْمُ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ٥ أَو لَمُ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَفْنَا الْمُ

बिस्मिल्ला हिर्रहमानिर्रहीमः अ व लम् यरलइन्सानु अन्ना ख़लक्ना हु मिन् नुत्फतिन् फ इज़ा हु व ख़सीमुम मुबीनः

और आयतल कुर्सी और ये आयतें पढ़े-

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِالنَّهِ إِلهُ وَالنَّهَ أَرِوْهُوَ التَّمِيمُ الْعِلْمُ و

نُعُ سَوَّا ءُ وَلَفَحَ فِيهِ مِن تُوْجِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ المَّمَّعُ وَالْاَ بُصَاءَ وَالْاَفْتِلَ لَاَ طَ وَتُنَزِّلُ مِنَ الْعُرُلُونِ مَا هُوَشِهَا \* وَمَحْمَدٌ الْكُمُومِينِينَ الْعُرُومِينِينَ الْعَرُلُونِ مَا هُوشِهَا \* وَمَحْمَدٌ الْكُمُومِينِينَ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَلَى الْعَل

व लहू मा स क न फिल्लैलि वन्न हारि व हु वस्स मी अुल अलीम सुम् म सव्वा हु व न फ ख़ फीहि मिर्छ हि ही व ज अ़ ल लुकुमुस्सम् अ़ वलअब्सा र वल् अफ़ इ द त व नुनज़्ज़िलु मिनल् क़ुरआनि मा हु व शिफा उव् व रह्मतुल्लिल् मुअ्मिनी न॰

## 14. कान का दर्द

ا كُلْ مَنْ كَدُرُنُ كُكُومُنَ السَّمَاءَ وَأَلاَ مُضِ اَمَّنَ يَعْلِكُ السَّمَعُ وَالْاَبُمَارُ وَمَنْ تُكِيْرِهُمُ الْمَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْيِّيْتِ مِنَ الْعِيَّ وَمَنْ يُلَا بِرُ الْأَ مُسَرَا فَسَيَعَوُ لُوْنَ اللهُ عَ فَقُلُ اَقَعَ تَتَقَفُونَ ٥

1. कुल मंय्यर्जु कुकुम मिनस्समाइ वल अर्ज़ि अम्मय् यम्लिकुस्सम अ वल अब्सा र मंय्युख्रि जुल ह्यू य मिनल् मिय्यित व युख्रि-जुल् मिय्यत मिनल् हिय्य व मंय्युदिब्ब रुल अम् र फ स यकूलूनल्लाहु फ कुल अ फ ला तत्तकून॰ -पारा 11, रुकुअ 9

तर्जुमा- आप (इन मुश्रिकों से) कहिए कि (बतलाओ) वह कौन है जो तुमको आसमान और ज़ामीन से रोज़ी पहुंचाता है या (यह बतलाओ) वह कौन है जो (तुम्हारे) कानों और आंखों पर पूरा इख़्तियार रखता है। और वह कौन है जो जानदार (चीज़) को बे जान (चीज़) से निकालता है और वे जान (चीज़) को जानदार से निकलता है और वह कौन है जो तमाम कामों की तद्बीर करता है। (उनसे ये सवाल कीजिए) सो ज़रूर वे (जवाब में) यही कहेंगे कि (इन सब का करने वाला) अल्लाह (है) तो उनसे कहिए कि फिर (शिक्ष से) क्यों नहीं परहेज़ करते ?

खासियत- यह आयत बच्चे की पैदाइश में आसानी और कान में दर्द और रोज़ी में सहूलत के लिए मीठे कद्दू की पोस्त पर स्याही से लिखकर बच्चा जनने की तक्लीफ़ में पड़ी औरत के दाहिने बाजू पर बांघ देने से बच्चा पैदा होने में सहूलत होती है और क्लईदार तांबे की तश्तरी पर अर्कें गोंदना से लिख कर साफ़ शहद से धोकर आग पर पका कर जिसके कान में दर्द हो, तीन बूद छोड़ दे, इन्शाअल्लाहु तआ़ला नफ़ा हो और जो काग़ज़

पर लिख कर नीले कपड़े में तावीज़ बना कर दाहिने बाज़ू पर बांधे, रोज़ी के रास्तों के खुलने में आसानी हो।

#### 15. आंख का आना

अलिफ़-लाम-मीम, अलिफ़-लाम-मीम-स्वाद, अलिफ़-लाम-मीम-रा, अलिफ़-लाम-रा, काफ़-हा-या-ऐन-स्वाद, त्वा-हा, त्वा-सीम-मीम, त्वा-सीन, या-सीन, स्वाद, काफ़, नून०

على قَالُواْ تَنَا لِلْهُ لَقَدْ الشَّرَكَ اللهُ عَلَيْتَا وَإِنْ كُنَّا لَكَ الطِيْبُنَ ٥ قَالَ كَا تَتْرَيْدُ اللهُ عَلَيْتَا وَإِنْ كُنَّا لَكَ الطِيْبُونَ وَقَالَ كَا تَتْرُيْنِ مَنَا كَانَ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

2. कालू तल्लाहि से वअ् तूनी बिर्अह्लिकुम अज् मईन तक

-पारा 13, रुक्अ़ 4

तर्जुमा- वे कहने लगे कि ख़ुदा की कसम! कुछ शक नहीं तुमको अल्लाह तआ़ला ने हम पर फ़ज़ीलत दी और बेशक हम (इस में) ग़लती पर थे। (ख़ुदा के लिए) माफ कर दो। यूसुफ़ (अ़लैहिस्सलाम) ने फरमाया कि नहीं तुम पर आज कोई इल्ज़ाम नहीं। अल्लाह तआ़ला तुम्हारा क़ुसूर माफ़ करे और वह सब मेहरबानों से ज़्यादा मेहरबान है। अब तुम मेरा यह कुर्ता (भी) लेते जाओ और इसको मेरे बाप के चेहरे पर डाल दो, (इससे) उनकी आंखें रोशन हो जाएंगी। (और यहां तशरीफ़ ले आएंगे) और अपने

(बाक़ी) घर वालों को (भी), सब को मेरे पास ले आओं।

ख़ासियत- यह आयत आंख के तमाम दर्द व तक्लीफ़ और आंख की सफ़ेदी के वास्ते, जिनके इलाज से डाक्टर परेशान हो गये हों नफ़ा देने वाली है-

सुर्मा अस्फहानी एक जुज, एलवा आधा जुज, मूंगा आधा जुज जाफरान मा मीरान चीनी, समुन्दर झाग आधा-आधा जुज, नागर मोथा आधा जुज, खरीफ की अव्वल बारिश का पानी और नहर और चश्मे का पानी जो जुमरात के दिन दिसम्बर के महीने में सूरज निकलने से पहले लिया गया हो (और एक नुस्ख़े में जनवरी है) फिर ये सब दवाएं अलग-अलग पीस कर और सबको मिलाकर, फिर सबको हरे पेड़ के पानी में पीसे और सूखने तक फिर उन को खरीफ की बारिश के पानी में पीस कर सुखाए, फिर तीसरी बार दिसम्बर या जनवरी के साथ पीसे, फिर चौथी बार शहद में जिसको आग न लगी हो और सिरके में पीसे, जब सूख जाए इन सब आयतों को शीशे के बर्तन में जाफरान से लिख कर और जनवरी के पानी से धोकर फिर सबको उस पानी में पीस कर पांचवी बार सुखा ले और हर मर्ज के लिए उसको इस्तिमाल करे।

ع اللهُ وْرُ السّمانِةِ وَالْاَرْضِ مَ مَثَلُ وُرِ لِا كِمْ عُلَةٍ فِيهَا مِصَابُ الْمُفْكَةُ وَ بَهَا مِصَابُ الْمُفْكَمُ فِي اللهُ وَرُ السّمانَ وَ الْمُؤْجَاجَةُ كَا نَهَا كَوْتُ كُورَى كُونَ تُكُوثَ لُومَ فَعَرَوْ مُثَالَكُ مَ فَي مُرَدِّيَةً وَلَاعَ مَ اللهُ الْمُفَاكَلِمَا مَ مَنْ يَتُكَادُ مَنْ يُتُهَا مُخَلِمَةً وَكَامُ تَسْمَسُهُ مَنْ يَتُكَادُ مَنْ مُنْ اللهُ الْمُفَالُ اللهُ اللهُ

كَهُ فِيكَا بِالْعُكُ قِرَ وَالْأَصَالَ مِجَاكَ لَآتُكُمِيمُ بِحَاكَةٌ وَلَابِيَعُ عَنْ فِحْرِاللَّهِ وَإِمَّا مِالصَّلَوْةِ وَإِيْنَكَ وَالرَّحُوةِ مُ يَنَافُونَ يُومَّا تَتَفَلَّبُ فِهِ إِلْفَكُوبُ وَالْإَصَارُه لِيَعْتِمُ مُ اللهُ آخَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَرِيْدِي هِهُ مُرْضَ فَضُهِ وَاللَّهُ يُمُذُقُ مُنْ يَتَكَامُ بِعَيْرُحِمَا بِهِ

3. अल्लाहु नूरुस्समावाति से...बिगैरि हिसाब॰ तक

-पारा 18, रुक्अ़ 11

खासियत- अगर आयी हुई आंख पर रोज़ाना सुबह के वक्त ऊपर की आयतें तीन बार पढ़ कर दम किया करे, इन्शाअल्लाहु तआ़ला आंख ठीक हो जाएगी।

4. सूरः हा -मीम सज्दा (पारा 24)

ख़ासियत- इसको लिख कर बारिश के पानी से धोकर उस में सुर्मा पीस कर लगाने से या ख़ुद उस पानी से आंख धोने से सफ़ेदी और आंख न आने और नाख़ूने वग़ैरह को नफ़ा होता है।

5. सूर: मुल्क (पारा 29)

**खासियत-** आयी आंख पर तीन दिन तक तीन बार हर दिन दम करने से आराम हो जाए।

> 6. आंख आने पर यह लिख कर बांध दिया जाए-إِذْهُبُوا بِقِرِيْصِى هٰذَا فَالْقُوهُ عَظَارَجُهُ وَالْمِيْلَاتِ بَصِيرًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَمُحَدِينًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَمُحَدِينًا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَمُحَدِينًا اللهُ اللهُ وَمُحَدِينًا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

इज़्ह बू बिक मीसी हाज़ा फ अल्कूहु अला विज्ञ अबी याति बसीरा फ़क शफ़्ना अन् क ग़िता अ क फ ब स रुकल यौ म हदीद०

#### 16. आंख का दर्द

1. सूर: फ़ातिहा

ख्वास्स- फज़ की सुन्नत व फर्ज़ के दरमियान 41 बार पढ़ कर आख पर दम करने से दर्द जाता रहता है और दूसरे मर्जों के लिए भी फायदेमंद और आज़माया हुआ है और बड़ी शर्त यह है आमिल व मरीज़ दोनों अच्छे अक़ीदे के हों।

## 17. गुर्दे का दर्द

1. सूरः ईलाफ़ (पारा 30)

ख़वास्स- खाने पर दम करके खाने से हर किस्म के नुक़्सान व तुख़्में से बचा रहे और गुर्दे के दर्द में फ़ायदेमंद है।

## 18. पथरी को तोड़ कर निकाले

1. सूर: अ लम् नश्रह (पारा 30)

ख़ासियत- सीने पर दम करने से तंगी और दिल के दर्द को सुकून हो। इसका पीना पथरी को चूर-चूर करके निकाल देता है।

## 19. पसली का दर्द (नमूनिया)

﴿ كِإِنْ يَتَمْسَمُ كَاللَّهُ يَضُرُّ فِلْكَاشْفَ لَهُ إِلاَّهُ وَانْ يَمْسَمُ كَ بِحَنْمُ فِلُهُ
 عَلَيْلَ ثَنْ يَ عَلَيْدُ وَهُوالْفَا هِرُولَى عَمَادِةٍ وَهُوالْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ وَهُوالْعَالِمُ الْحَيْدُ وَهُوالْعَالِمُ الْحَيْدُ وَهُوالْعَالِمُ الْحَيْدُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللللَّهُ الللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّلَّا اللللَّهُ الللَّا الل

 व इंय्यम्सस्कल्लाहु बि जुरिन फ ला काशि फ लहू इल्ला हु व व इंय्यम्सस् क बिख़ैरिन फ हु व अला कुल्लि शैइन कदीरः व हुवल काहिरु फौक अबादिही वहु वल हकीमुल खबीरः -पारा 7, रुक्अ 8

तर्जुमा- और अगर तुझको अल्लाह तआ़ला कोई तक्लीफ पहुंचाए तो उसका दूर करने वाला सिवाए अल्लाह तआ़ला के और कोई नहीं और अगर तुझको कोई नफा पहुंचाए, तो वह हर चीज़ पर क़ुदरत रखने वाले हैं और वही अल्लाह तआ़ला अपने बन्दों के ऊपर ग़ालिब है, बरतर हैं और वही बड़ी हिक्मत वाले और पूरी ख़बर रखने वाले हैं।

खासियत- ये आयतें रात के आख़िर में काग़ज़ पर लिख कर जिस शख़्स को पसली या नमूनिया या हाथों में दर्द हो, उसको बांध दे, इन्शाअल्लाहु तआ़ला शिफ़ा होगी और जिस शख़्स को ज़्यादा रंज व ग़म हो, इन आयतों को सोते वक्त सात मर्तबा पढ़ कर सो रहे जिस वक्त जागेगा रंज व ग़म सब दूर होता मालूम होगा।

## 20. आंख की रोशनी के लिए

# تْكَشَفْنَاعَنْكُ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيُؤَمِّحِيدِيُدُّ

फ़ क शफ्ना अन् क ग़िता अ क फ़ बसर कल यौ म हदीद॰
 -पारा 26, रुक्झ 16

तर्जुमा- सो अहु हमने तुझ पर से तेरा परदा (गफलत का) हटा दिया। आज (तो) तेरी निगाह बड़ी तेज़ है।

खासियत- इस आयत को हर नमाज़ के बाद तीन बार उंगली पर पढ़ कर दम करके आंखों पर लगाये, इन्शाअल्लाहु तआ़ला रोशनी में कमी न होगी, बल्कि जितना नुक्सान हो गया होगा, वह भी जाता रहेगा।

عُ بِسْحِ اللهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِيْمِ وَإِنَّا آنُوْلَتَ ا وَ يَكَلَةِ الْقَدَّةُ بِرَ كُلُّ آوَادُونَ مَالَيْكُةُ الْقَدُّرِ وَكَهُ لَدُّ الْقَدُى الْحَيْرُةِ فَى الْفِي شَهْرٍ وَ تَأَثَّلُ الْكَلَّعَ كَدُّ وَالرُّوعُ فِيْهَا بِاذْنِ مَرْبِهِ فِي مِنْ هُلِ الْمُرِقْ سَلَا مَدُومَ مَنْ مَعْلَمِ الْفَجْرِ و 2. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम॰ इन्ना अन्ज़ल्नाहु फी लैलितल कद्रि॰ व मा अद्रा क मा लैलतुल् कद्रि॰ लैलतुल कद्रि ख़ैरुम मिन् अल्फ़ शह्रिन॰ तनज़्ज़लुल् मलाइकतु वर्ष्ट्हु फ़ीहा बि इज़्नि रिब्बिहिम मिन् कुल्लि अम् रिन सलामुन हि य हत्ता मत् ल अ़िल् फ़्ज़ि॰

खासियत- जो शख़्स वुजू के बाद आसमान की तरफ़ नज़र करके एक बार पढ़ लिया करे, तो इन्शाअल्लाहु तआ़ला उसकी रोशनी में कमी न होगी।

3. सूर: कुव्विरत (पारा 30)

ख़ासियत- इसको पढ़ कर आंख पर दम करने से रोशनी बढ़े और आंख का आना और जाला दूर हो।

4. अश्शकूरु (क़द्र दान)

ख़ासियत- जिसको सांस की घुटन या थकन या जिस्म की ऐंठन हो, इसको लिख कर बदन पर फेर दे और पिए तो नफा हो और अगर रोशनी कमज़ोर हो तो अपनी आंख पर फेरे, निगाह में तरक्की हो।

#### 21. बुख़ार व कंपन

1. सूर: अंकबूत (पारा 20)

ख़ासियत- चौथिया के वास्ते इसको लिख कर पानी से धोकर पिए। गम व सुस्ती दूर करने, ख़ुशी हासिल करने और दिल खोलने के लिए मुफ़ीद है।

सूर: लुक्मान (पारा 21)
 खासियत- इसको लिख कर पीने से पेट की सब बीमारियां और

बुखार और तिजारी और चौथिया जाता रहता है और उसको पढ़ने से डूबने से बचा रहे।

## 22. मिरगी के लिए

1. एक अल्लाह वाले बुज़ुगं की लौंडी को मिरगी धी। उन्होंने उसके कान में यह पढ़ा-

بِسُواللهِ الرَّمُسُنِ الرَّحِيْمِ المَتَصَ عَلَسَةَ الْهَلِعَصَ اللهِ وَالْقُرْانِ الْحَرَثِيوِ الْمُعَلِيمِ المُعَلِيمِ المُتَعَلَّى اللهُ وَمَا يَسُطُرُونَ وَالْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ وَمَا يَسُطُرُونَ وَالْمُعَلِيمِ وَمَا يَسُطُرُونَ وَالْمُعَلِيمِ وَمَا يَسُطُرُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीमः अलिफ्-लाम-मीम-स्वाद, त्वा-सीन मीम, काफ्-हा-या-ऐन-स्वाद, या-सीनः वल् कुरआनिल् हकीमः हामीम, ऐन-सीन-काफ्, नून, वल-क् ल मि व मा यस्तुरूनः वह बिल्कुल अच्छी हो गयी और फिर मिरगी नहीं उठी।

2. रजब की नौचन्दी जुमरात को चांदी के नग पर ये हर्फ खुदवा कर पहने तो हर डर से अम्न में रहे। अगर हाकिम के पास जाए तो उसकी कद्र हो और सब काम पूरे हों और अगर गज़बनाक आदमी के सर पर हाथ फेर दे तो उसका गुस्सा जाता रहे और अगर प्यास की तेज़ी में उसको चूस ले तो सुकून हो जाए और अगर बारिश के पानी में उसको रात के वक्त डाल कर सुबह को नहार मुंह पिए, तो हाफिज़ा मज़बूत हो जाए और जो बेकार आदमी पहने, काम से लग जाए और अगर मिरगी वाले को पहनाया जाए तो मिरगी जाती रहे। वे हुक्फ ये हैं-

التقر التقص التقرار الار كليقص المله الحسن المستقر ين ص الحقر عشق ق ن والقلم وهما يشطرون ه المستقر ين عص الحقر عشق ق من والقلم وهما يشطرون ه अलिफ-लाम-मीम, अलिफ-लाम-मीम-स्वाद, अलिफ-लाम-मीम-रा, काफ-हा-या-ऐन-स्वाद, त्वा-हा, त्वा-सीन, त्वा-सीन-मीम, या-सीन, स्वाद, हा-मीम, हामीम, ऐन-सीन-काफ, काफ, नून वल कलिम व मा यस्तुष्टन०

#### 3. सूर: शम्स (पारा 30)

ख़ासियत- मिरगी वाले और बेहोशी वाले के कान में पढ़ना मुफ़ीद है और उसका पानी बुख़ार वाले को नफ़ा पहुंचाएगा।

## 23. फ़ालिज के लिए

इब्ने कुतैबा रज़ि॰ ने एक फालिज के मारे शख़्स से नक़ल किया है कि मैंने ज़मज़म के पानी से दवात दुरुस्त करके और उससे एक बर्तन में बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम और सूर: हश्र की आख़िरी आयतें-

هُواَ اللَّهِ اللَّهِ الْآلِلَ الْآلَالُ الْآلُونَ عَالِمُ الْفَيْنِ وَاللَّهَا وَهِ هُوالَوَمُنُ الْمَيْنِ وَاللَّهَ الْآلُونُ الْمُعَيْنُ الْمَيْنُ اللَّهُ الْمَالِلُ الْمَيْنِ اللَّهُ الْمَالُلُ الْمَيْنُ اللَّهُ الْمَيْنُ اللَّهُ الْمَيْنُ اللَّهُ الْمَيْنُ اللَّهُ الْمَيْنُ اللَّهُ الْمَيْنُ اللَّهُ اللَّ

हुवल्लाहुल्लज़ी से व ला यज़ीदुज़्ज़ालिमी न इल्ला ख़सारा॰ तक लिख कर ज़मज़म से घोकर पी लिया, अल्लाह ताआ़ला ने शिफ़ा अता फ़रमायी- आमाले कुरआनी

24. लक्वा कूलंज के लिए

ما تَدُنْزَى تَفَكَّبُ وَجُهِكَ فِي الْسَتَمَاءَ ، فَلَوُ كِينَكَ قِبُكَةً تَرُضُهَا مَ فَلَوَ كِينَكَ قِبُكَةً تَرُضُهَا مَ فَلَ وَكُنْ تَكُونُ وَلَا وَجُهُ هَكُمُ شَفُورُهُ وَكَيْتُ مَا كُنْ تُكُونُ وَلَا وَجُهُ هَكُمُ شَفُورُهُ وَكَيْتُ مَا كُنْ تُوكُونَ وَمَا اللهُ مِعَافِلٍ وَكَانَتُهُ الْحُكُنُّ مِنْ مَرَّبِيهِمْ وَمَا اللهُ مِعَافِلٍ عَمَّا يَعَمَّلُونَ وَ وَعَلَا يَعَمَّلُونَ وَ مَمَا اللهُ مِعَافِلٍ عَمَّا يَعَمَّلُونَ وَ وَعَلَا يَعَمَّلُونَ وَ وَعَلَا يَعَمَّلُونَ وَاللهُ مِعَافِلًا عَمَّا يَعَمَّلُونَ وَ وَاللّهُ مِعَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُونَ وَاللّهُ مِعْمَا اللهُ وَعَلَا يَعْمَلُونَ وَاللّهُ مِعْمَالُونُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

1. कद् नरा से...बिग़ाफ़िलिन अम्मा यअ मलून॰ तक

-पारा 2, रुक्अ 1

तर्जुमा- हम आप के मुंह का (यह) बार-बार आसमान की तरफ़ उठना देख रहे हैं, इसलिए हम आपको उसी किब्ले की तरफ़ मुतवज्जह कर देंगे, जिसके लिए आपकी मर्जी है (लो) फिर अपना चेहरा (नमाज़ में) मस्जिदे हराम (काबा) की तरफ़ किया कीजिए और तुम सब लोग भी जहां कहीं भी मौजूद हो, अपने चेहरे को उसी (मस्जिदे हराम) की तरफ़ कर लिया करो और ये अहले किताब भी यकीनन जानते हैं कि यह (हुक्म) बिल्कुल ठीक है (और) उनके परवरदिगार की तरफ़ से (है) और अल्लाह तज़ाला उनकी कार्रवाइयों से कुछ बे-ख़बर नहीं है।

खासियत- यह आयत कूलंज और लक्वा और रियाह के लिये फायदेमंद है, जो शाख़्स इसमें मुब्तला हो, कलई और तांबे की तश्तरी लेकर उसको ख़ूब साफ करके उससे यह आयत मुश्क व गुलाब से लिख कर पाक पानी से घोकर लक्वा वाले का मुंह धुलाया जाए और मुंह घोने के बाद उस तश्तरी में तीन घंटे तक नज़र रखे, इस तरह तीन दिन तक करे और रियाह और फालिज वाले पर वह पानी छिड़का जाए।

2. सूर: ज़िल् ज़ाल (पारा 30)

ख्रासियत- बगैर इस्तिमाल वाले तश्त में इसका पानी पीना लक्वे में मुफीद है।

## 25. कोढ़ के लिए

1. कोढ़ वग़ैरह को नफ़ा देने वाले अमल वग़ैरह- इब्ने क़ुतैबा रिज़ि॰ ने कहा कि किसी कोढ़ वाले ने, जिसका गोशत बिल्कुल गिरने लगा था, किसी बुज़ुर्ग से शिकायत की। उन्होंने यह आयत पढ़ कर पुत्कारत नई खाल निकल आई और अच्छा हो गया-

وَاَ يُوْبَادُنُنَادَىٰ مَرَبَّهُ ۚ اَنِّ مُسَّنِى الضُّوُّ وَاَنْتَ اَمْرُحُمُ الرِّحِيمِيْنَ ٥ व अय्यू ब इज् नादा रब्बहू अन्नी मस्सनियज्ज़ुर्ह व अन् त अरहमुर्रा हिमीन०

## 26. सफ़ेद दाग के लिए

- अल-मजीद (बुजुर्ग) खासियत अगर सफ़ेद दाग वाला मरीज़ इन तारीखों 13-14-15 में रोज़ा रखे और हर रोज़ इफ़्तार के वक्त इसको ज्यादा से ज़्यादा पढ़े, इन्शाअल्लाह मर्ज़ अच्छा हो जाए।
- 2. कलबी रह<sub>०</sub> से एक शख़्स ने हिकायत बयान की कि मुझको सफ़ेद दाग़ हो गया था, किसी के पास न बैठ सकता था। एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई। उन्होंने यह आयत पढ़ कर फ़रमाया, मुंह खोल। मैंने मुंह खोल दिया। उन्होंने मेरे मुंह में थूक दिया। अल्लाह तआ़ला ने शिफा बख़्श दी। आयत यह है-

यह है-بِسْ الشَّّهِ الرَّمْنِ الْخِيْمُ وَلَيْمَةُ مِنْ الْمَارِيَّ الْمَعْمُ وَلَيْهُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللهُ وَالْمَارُونَ وَمَاتَدَّ خُرُونَ وَمَاتَدَ خُرُونَ وَمَاتَدُونَ وَمَاتَدَ خُرُونَ وَمَاتَعَ خُرُونَ وَمَاتَدَ خُرُونَ وَمَاتَعَ خُرُونَ وَمَاتَعَ خُرُونَ وَمِنْ عُرَائِهُ فَي مِنْ اللهُ عَلَيْكُونَ وَمَاتِكُمُ عُلِي مُنْ اللهُ عَلَيْكُونَ وَمَاتَعَا خُونَ فَالْعُلُونَ وَمِنَا عُلَالِكُونَ وَمُا عُلِي عُلِي اللهُ عَلَيْكُونَ وَمِنَاتِهُ عُلِي مُنْ عُلِي مُنْ عُلِي اللهُ عَلَيْكُونَ مُنْ عُلِي مُنْ عُلِي مُنْ عُلِي اللهُ عَلَيْكُونَ مَا عُلِي الْعُلِي عُلِي مُنْ عُلِي الْعُمُ عُلِي مُنْ عُلِي مُنْ عُلِي اللهُ عُلِي الْعُلِي عُلِي مُنْ عُلِي عُلِي مُن اللهُ عُلِي عُلِي مُنْ عُلِي الْعُلِي عُلِي مُنْ عُلِي مُنْ عُلِي مُنْ عُلِي مُنْ عُلِي الْعُمُونُ وَمُنْ مُنْ عُلِي الْعُلِي عُونَ مُنْ عُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي عُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي मिरीब्बकुम अन्नी अल्लुकु लकुम मिनत्तीनि क हैअतित्तैरि फ अन्फुखु फ़ीहि फ यक्नु तैरम बिइज़्निल्लाहि व उबरिउल अक्मह वल् अब्रसवउ ह्यिल मौत बिइज़्निल्लाहि व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलू न व मा तद्द्विक की बुगूतिकुम इन् न फ़ी ज़ालि क लआयतल्लकुम इन कुन्तुम मुअ् मिनी न॰

#### 27. खारिश के लिए

1. किसी शब्स को खारिश हो गयी थी और किसी तद्बीर से फायदा न होता था। एक काफिले के साथ मक्के को चला और चलने से आजिज़ होकर काफिले से पीछे रह गया। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू के मज़ार पर ठहर गया। हज़रत अली रिज़यल्लाहु अन्हु को ख़्वाब में देखा और अपने मर्ज़ की शिकायत अर्ज़ की। आपने यह आयत पढ़ी-

يِسْمِاللهِ الرِّحُسُنِ الرِّحِيْمُ كَلْسَوْنَا الْعِظَامَ كِمَّا وَثُمَّ اَنْفَأْ فَا لَهُ خَلْقًا الْعِنْفَ أَفَا لَهُ خَلْقًا الْعِينَ وَ أَخَرَ فُلَا الْعِينَ وَ الْعَرَوْنَا الْعِينَ وَالْعَرَانُ اللهُ الْعَيْنَ وَاللَّهُ الْعَيْنَ وَاللَّهُ الْعَلِينَ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीमः फ कसौनल अ़िज़ा म लह्मन सुम् म अन्शानाहु ख़ल्कन आ ख र फ़तबारकल्लाहु अह्सनुल ख़ालिकीनः

सुबह को अच्छा-ख़ासा उठा।

#### 28. दाद के लिए

 एक धागा लेकर उसमें यह आयत तीन बार पढ़ कर तीन गिरह लगाये और वह धागा मरीज़ के बांध दिया जाए।

> وَمَثَلُ كَيْلِمَ وَخِبُيتَة وَكَتَبَجُرُ وَخِينَتَهِ إِنَّهُ لَكُنُ مِنْ نُوْقِ الْأَنْهِنِ مَالَهَا مِنْ قَرَابٍ ٥

व म स लु कलिमतिन खबीस तिन क श ज रतिन खबीसति निज्तुस्तत्

मिन् फौकिल् अर्ज़िमा ल हा मिन् करार॰

# على فَأَصَابَهُ آلِعُمَا رُّنِينِهِ مَا كُافُتُرَنَّتُ وَ

2. फ अ सा ब हा इज़् सारुन फ़ीह नारून फ़ह्त र कृत्० -पारा 3, रुक्अ 4

तर्जुमा – सो उस बाग पर एक बगोला आवे, जिसमें आग (का मादा) हो, फिर वह बाग जल जाए।

खासियत- दाद पर लिख देने से दाद ख़त्म हो जाता है।

## 29. चेचक के लिए

1. चेचक से हिफ्ज़ित का अ़मल-और मैंने हज़रत वालिद से सुना, फ़रमाते हैं कि जब चेचक की बीमारी ज़िहर हो तो नीला धागा ले और उस पर सूर: रह्मान पढ़े और जितनी बार:

# نَيِاً تِي الْكَايِرِ مَنْ يِكُمَا تُكَدِّبُنِهِ

फ़बिअय्य आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान。

पर पहुंचे तो एक गिरह दे और उस पर फूंक डाले और धागे को लड़के की गर्दन में बांध दे, हक तआ़ला उसको उस बीमारी से आराम देगा।

## 30. उम्मुस्सिब्यान

ما النقرَ الله الله و الناكة الله و المَن الله و ا

 अलिफ्-लाम-मीम॰ अल्लाहु ला इला हइल्ला हुवल् हय्युल क्य्यूम॰ निज्ज ल अलै कल किताब बिल हिन्क मुसिद्दकल्लिमा बैन यदैहि व अन्ज़लत्तौरा त वल् इंजी ल मिन् कृब्लु हुदल्लिन्नासि व अन्ज़ लल् फुक्नि॰ पारा 3, रुक्रूअ़ 9

तर्जुमा- अलिफ़-लाम-मीम। अल्लाह तआ़ला ऐसे हैं कि उनके सिवा कोई माबूद बनाने के काबिल नहीं और वह ज़िन्दा (जावेद) हैं, सब चीज़ों के संभालने वाले हैं। अल्लाह तआ़ला ने आपके पास क़ुरआन भेजा है, जानकारी के साथ इस तरह कि वह तस्दीक़ करता है उन (आसमानी) किताबों की, जो इससे पहले आ चुकी हैं और इसी तरह भेजा था तौरेत और इंजील को इससे पहले के लोगों की हिदायत के वास्ते और अल्लाह तआ़ला ने भेजे मोजज़े।

खासियत- मुश्क, गुलाब, जाफरान से लिख कर एक नरकुल में, जो सूरज निकलने से पहले काटा गया हो, रख कर उसके मुंह पर मोम लगाकर लड़के के गले में लटका दिया जाए, तो आसेब और उम्मुस्सिब्यान, बुरी नज़र और तमाम हादसों से बचा रहेगा।

2. सूर: फ़लक और सूर: नास (पारा 30)

खासियत- हर किस्म के दर्द व बीमारी, जादू और बुरी नज़र वगैरह के लिए पढ़ना और दम करना मुफ़ीद है। और सोते वक्त पढ़ने से हर किस्म की आफ़त से बचा रहे और अगर लिखकर बच्चे के बांध दे तो उम्मुस्सिब्यान वगैरह से हिफाज़त रहे और अगर हाकिम के सामने जाने के वक्त पढ़ ले तो उसकी बुराई से बचा रहे।

### 31. उज़्व का ढीला पड़ना (फ़ालिज)

مل استَّمَايمَنُ عِبْبُ الَّذِيثِينَ يَسْمَعُونَ طَوَالْمَوُلَّ يَبْعَثُهُمُ اللهُ ثُمَّ اللهُ ثُمَّ اللهُ ثُمَّ اللهُ مُوْجَعُونَ ٥٠

1 इन्नमा यस्तजी बुल्लज़ी न यस्मअ़ू न वल् मौता यबअसुहुमुल्लाहु सुम् म इलैहि युर्जअ़ून。 -पारा ७, रुक्सूअ 10

तर्जुमा- वही लोग क़ुबूल करते हैं, जो सुनते हैं और मुदों को अल्लाह तआ़ला ज़िन्दा करके उठाएंगे, फिर सब अल्लाह ही की तरफ़ लाए जाएंगे।

ख़ासियत- जिसकी आंख में कुछ ख़राबी हो या किसी उ़ज़्व में ढीलापन हो, तीन दिन लगातार रोज़ा रखे और दूध व शकर से इफ़्तार करे और आधी रात के वक़्त उठ कर तांबे के क़लम से ज़ाफ़रान व गुलाब से अपने या दूसरे मरीज़ के दाहिने हाथ पर लिख कर चाट ले, तीन दिन तक ऐसा ही करे।

### 32. हड्डी टूट जाना

ط كَانُ تَوَلَّوُ الْقُلُ حَسُمِى اللهُ كَا الْهَ الْأَهُوطَ عَلَيْدٍ تَوَكَّلُتُ وَهُوَمَّتُ الْعَوْلَيْدِ وَالْعَالِمُ وَهُومَتُ الْعَرْشِ الْعَظِيْدِ وَالْعَالِمُ وَهُومَتُ الْعَرْشِ الْعَظِيْدِ وَالْعَالِمُ وَهُومَتُ الْعَرْشِ الْعَظِيْدِ وَا

 फ़ इन् तवल्लौ फ़क़ुल् हस्बियल्लाहु ला इला ह इल्ला हु व अलैहि तवक्कल्तु व हु व रब्बुल अर्थिल अज़ीम॰ -पारा 11, रुकूअ 5

ख़ासियत- हज़रत अबूदर्दा रिज़ि॰ से नकल किया गया है कि जो श़ल्स इस आयत को हर दिन सौ बार पढ़े, दुनिया व आख़िरत की मुहिम्मों के लिए काफ़ी है और एक रिवायत में है कि वह आदमी गिर कर, डूब कर और चोट खाकर न मरेगा, और लैस बिन साद रिज़ि॰ से नकल किया गया है कि किसी श़ल्स की रान में चोट आ गयी थी, जिससे हड्डी टूट गयी थी। कोई शख्स उसके सपने में आया और कहा कि जिस मौके में दर्द है, उस जगह अपना हाथ रख कर यह आयत पढ़ो, पस उसकी रान अच्छी हो गयी और उसकी ख़ासियत यह भी है कि उसको लिखकर, बांध कर जिस हाकिम के सामने, जिस काम के लिए जाए, उसकी ज़रूरत अल्लाह के हुक्म से पूरी करे।

### 33. नींद आना

ط إِنَّ اللهُ وَمَلَيْ كَتَدَة يُصَلُّونَ عَلَى النِّيِّ وَيَا يُعَا الَّذِيْنَ الْمَنُواْصَلُواعَدَيْرِ وَسَلِمُ الشَّيْرَ الْمَنُواْصَلُواعَدَيْرِ وَسَلِمُ الشَّلِيَةُ ا

1. इन्नल्ला ह व मलाइ क त हू युसल्लू न अ़लन्नबिय्यि या अय्युहल्ल ज़ी न आ मनू सल्लू अ़लैहि व सल्लिमू तस्लीमाः

खासियत- इसको पढ़ने से नींद ख़ूब आती है।

### 34. निस्यान (भूलना)

1.अर्रह्मानु (बड़े मेहरबान)

ख़ासियत- हर नमाज़ के बाद सौ बार पढ़ने से दिल की ग़फ़लत और भूलने का मर्ज़ दूर हो।

#### 35. पेशाब रुक जाना

इब्नुलकलबी ने लिखा है कि किसी शख़्स का पेशाब एक गया।
 एक फाजिल ने यह आयत लिख कर बांध दी-

نَفَتَحُنَّا آبُواَبَ السَّهَاءَ مِسَلَاءٍ مُنْهَدِرٍه ۚ وَّ لَجَرُنَا الْاَئْصَ عَبُولُكُ الْاَئْصَ عَبُولُكُ فَا لَنْقَ الْهَاءُ عَلَى المُرِدَّدُ قُدِيرَه फ फतह्ना अब्वाबस्समाइ बिमाइम् मुन्हमिरः व फज्जर्नल् अर् ज़ अुयूनन् फल् तकल् माउ अला अम्रिन् कद कुदिरः उसको शिफा हो गयी।

36.एहतिलाम

مه وَالشَّمَاءَ وَالطَّارِقِ آوَمَا اَدُمُلِكَ مَا الطَّارِقُ ٥ النَّجُمُ الشَّاتِ الْحُلُّ الْحُلُّ نَعْسُ لَمَّاعَلَمُ اَ حَافِظٌ ٥ مَلْيَنْظُوالْ اِسْمَانُ مِسَّحُنُولِ هُ حُلِنَ مِن مَا اَءَ دَافِقِ٥ يَحْدُرُجُ مِنُ اَبَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرَايْفِ أَلِنَهُ عَلَى مَجْعِهِ لَقَادِمُ ٥ بَوَمَ سَبَعَى السَّرَاعِيلُ السَّمَالَةُ مِنْ تَوَّةٍ وَلَا نَاصِيلُ السَّرَاعِيلُ السَّرِيلُ السَّرَاعِيلُ السَّرَاعِيلُ السَّرَاعِيلُ السَّرَاعِيلُ الْعَالِمَ الْعَالِمَ السَّرَاعِيلُ السَّرَاعِيلُ السَّرَاعِيلُ الْعَالَمُ الْعَالِمِيلُ السَّرَاعِيلُ الْمَاعِلَ الْعَامِلُ السَّرَاعِ السَّرَاعِيلُ السَّرَاعِيلُ السَّرَاعِيلُ السَّرَاعِيلُ الْمُلْعَالَ الْعِيلُولُ الْمِسْرَاعُ الْعُلْمُ الْمِنْ الْمَاعِلَ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَلْمُ الْمَاعِلَ الْمَاعِلَ الْمَاعِلُ الْمَاعِلَ الْمَاعِلَ الْمَاعِلَ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلَ الْمَاعِلُ الْمَاعِلَ الْمَاعِلَ الْمَاعِلَ الْمَاعِلَ الْمَاعِلَ الْمَاعِلَ الْمَاعِلَ الْمِنْ الْمَاعِلَ الْمَاعِلَ الْمَاعِلَ الْمِنْ الْعَامِيلُ الْمَاعِلَ الْمَاعِلُ الْمَاعِلَيْلُ الْمَاعِلَ الْمِنْمِلُ الْمَاعِلَ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلِيلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلِيلُومُ الْمَاعِلَ الْمَاعِلَ الْمَاعِلَيْلُومُ الْمَاعِيلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلَ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُولِ الْمَاعِلَ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلَيْلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلَيْلُومُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلَيْلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُولُ الْمَاعِلُولِيلِيلُولِيلُولُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُولُ الْمَاعِلُولُ الْمَاعِلَ الْمَاعِلَيْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمِلْمِيلُولُو

1. वस्समाइ वत्तारिकि॰ व मा अद्रा क मत्तारिकु॰ न्नज्मुस्सािकबु॰ इन कुल्लु निष्सल्लम्मा अलैहा हािफज़॰ फल् यन्जुरिल इंसानु मिम् म खुिलिक॰ खुिल क मिम् माइन दािफिकंयं॰ यंक्रजु मिम् बैनिस्सुिल्ब वत्तराइबि॰ इन्नह् अला रज्ञि ही ल कािदर॰ यौ म तुब्लस्सराइर॰ फ मा लहू मिन्

कुव्वतिंव व ला नासिर<sub>०</sub>

सोते वक्त पढ़ने से एह्तिलाम से हिफाज़त रहती है।

2. अगर पूरी सूरः नूह सोते वक्त पढ़ ले तो एह्तिलाम से महफूज़ रहेगा।

### 37. परेशान ख्वाब

1. सूर: मंआरिज (पारा 29)

खासियत- सोते वक्त पढ़ने से जनाबत और परेशान ख्वाब से बचा रहे।

## عُ لَهُ مُ الْبُشُرَى فِي الْحَيْوةِ الدُّكَنْيَا وَفِي الْأَخِرَةِ عَ لَا تَنْبُدِيلَ لِكَلِمْتِ اللهِ عَ ذَا لِكَ هُوَ الْعَوْمِ اللهِ عَلَيْمُ الْعَيْطِيرُونُ وَ اللهِ هُوَ الْفَوْرُ الْعَيْطِيرُونُ

2. लहुमुल् बुशरा फ़िल् हयातिद्दुन्या व फ़िल् आख़िरति ला तब्दील लिकलिमातिल्लाहि ज़ालि क हुवल फ़ौज़ुल अज़ीमः

-पारा 11, रुक्अ 12

तर्जुमा- उनके लिये दुनिया की ज़िन्दगी में भी और आख़िरत में भी (अल्लाह की तरफ से डर व गम से बचने की) ख़ुशख़बरी है (और) अल्लाह की बातों में (यानी वायदों में) कुछ फ़र्क़ हुआ नहीं करता। यह (ख़ुशख़बरी, जिसका ज़िक्र किया गया) बड़ी कामियाबी है।

खासियत - जिसको बद-ख़्वाबी होती हो और परेशान ख़्वाब देखता हो, वह इसको लिख कर गले में डाले या सोते वक्त पढ़ लिया करे, इन्शाअल्लाह बद-ख़्वाबी से महफ़ूज़ रहेगा।

### 38. बच्चे का बोलना

1.सूर: बनी इस्राईल (पारा 15)

ख़ासियत- अगर ज़ाफ़रान से लिख कर पानी से धोकर लड़के को पिलाए जिसकी ज़बान न चलती हो, तो ज़बान चलने लगे।

### आमाले क़ुरआनी यानी आसारे तिब्यानी

### हिस्सा सोम

अस्माउल हुस्ना

1. पढने की तर्कीब-

هُوَاللَّهُ الَّذِي لَّالِهَ إِلاَّ هُوَ جَلَّجَلَالُهُ التَّعْدُ مُ جَلَّجَلَا لُهُ الرَّحِيثُ مُ جَلَّجَلَا لُهُ مُ

हुवल्लाहुल्लज़ी ला इला ह इल्ला हु व जल् ल जलालुहुर्रह्मानु जल्ल जलालुहुर्रहीमु जल् ल जलालुहू आख़िर तक इसी तरह पढ़ते चले जाइए-بست والله الرّحمن الرّحب يوم

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम。

अल-कुद्दूसु सबके

अल-मलिक अर्रहीम्

निहायत -

बहुत पाक

बादशाह

रहम वाले

मेहरबान

अल्-हलीम्

खबरदार

मेहरबान

बुर्दबार

अल्-अज़ीमु

बुजुर्ग

बड़े बखाने

वाले

अल्-मुंकीतु अल्-हफ़ीजु अल्-कंबीरु अल्-अ़लिय्यु अश्-शक्र कुव्वत देने निगह्बान सबसे बुलंद कद्रदान वाले ألزّقيبُ اَلُحَسِيْبُ ألجليل अर्रकींबु अल्-मुजीबु अल्-करीम् अल्-जलील् अल्-हसीबु क़ुबूल करने बिख्शिश बुजुर्ग किफायत वाले करने वाले करने वाले الودود الواسخ अल्-बाञ्जिस् अल्-मंजीद अल्-वदूदु अल्-हॅकीम् अल्-वासिञ्ज भेजने वाले दोस्तदार हिक्मत वाले फराखी रसूलों के वाले ्रें अलं-मतीनु آلقَوى رورير الحق अल्-क्विय्य अल्-वकील अल्-हक्क् अश्-शहीद्र मज़बूत तवाना ख़ुदाई का कारसाज बड़े मौजूद सज़ावार ألمعيلا ألمحصي अल्-मुब्दिउ अल्-मुओदु अल्-मुस्सी अल-हमीदु अलु-विलिय्यु लौटाने वाले पैदा करने घेरने वाले तारीफ किये मदद करने वाले वाले المحيى अल्-मुमीतु अल्-मुस्यी अल्-वाजिद्र अल्-कृय्यूमु अल्-हय्यु पाने वाले मारने वाले थामने वाले जिन्दा ज़िन्दा करने वाले اكضَمَكُ अल्-वाहिद अल्-मुक्तदिर अल्-कादिर अस्समदु अकेले बे-नियाज बुजुर्गवार नुदरत वाले तवाना सब

वाले

اَلنَّطا هِرُ अञ्जाहिष अल्-आख़िष अल्-अव्वलु अल्-मुअ अल्-मुक्दिमु जाहिर ख्लिक पीछे सबसे पहले सबसे आगे करने पीछे करने वाले वाले اَلتَّوَّابُ अत्तव्वाबु अल्-बातिन् वल्-वाली अल्-मृत-तौबा क़ुबूल नेककार यालि काम बनाने छिपा हुआ बुलंद व करने वाले वाले बरतर اَلَرَّءُونُ الرَّءُوفُ मालिकुल् मुल्कि अर् रऊफु **अल्-अ**फ़ुळ् अल्-मुन्त-मालिक बाद-मेहरबान कि़मु माफ करने शाहत के वाले बदला लेने वाले ذُوالْجَ لَا لِي والاكرام अल्-मुंक्सितु अत्-मुग्ऩी अल्-गृनिय्यू जुल्जलांति तवंगर करने बे-परवाह जमा करने वल इक्रामि इन्साफ बुजुर्गी वाले वाले वाले करने वाले इनाम वाले ألبۇم النۇم الهادى अल्-मानिअु अल्-हादी अञ्जार्ष राह दिखाने रोशनी वाले रोकने वाले नफा नुक्सान

पहुंचाने वाले

पहुंचाने

वाले

अस्मवूर अर्शीदु अल्-वारिसु अल्-वाकी अल्-वरीअु सब्र करने सीधी तद्बीर मालिक हमेशा ईजाद करने वाले वाले रहने वाले वाले

खासियत- अस्मा-ए-हुस्ना (मुबारक नामों) को याद करने और पढ़ने की बरकत से जन्नत में दाख़िले की ख़ुशख़बरी आयी है और उन के वसीले से दुआ़ मांगना क़ुबूल होने की वजह है। तिर्मिज़ी वग़ैरह में 99 नाम आये हैं। अस्मा-ए-हुस्ना के आसार व ख़वास्स बे-शुमार हैं। फ़ज़ की नमाज़ के बाद एक बार पढ़ कर दुआ़ मांगना बहुत फ़ायदेमन्द और भलाई और बरकत की वजह है।

### क़ैद और तक्लीफ़ पहुंचाने वाले जानवरों से निजात

### 1.क़ैद से निजात

ل مَهَنَّ آخُرِجُنَامِنُ هَذِهِ الْقَرَّرَةِ الظَّالِحِ آهُلُهَاء وَاجْعَلُ لَنَا مِنْ لَكُنُكَ نَصِيمُوًا ٥ لَكُنُ الْمَثَلِيَةِ الظَّالِحِ الْمُعَلِّدَةِ الْمُعَلِّدِةِ الْمُعَلِّدِةِ الْمُعَلِّدِةِ الْمُعَلِّدِةِ الْمُعَلِّدِةِ الْمُعَلِّدِةِ الْمُعَلِّدُةِ الْمُعَلِّدِةِ الْمُعَلِّدِةِ الْمُعَلِّدِةِ الْمُعَلِّذِةِ الْمُعَلِّدِةِ الْمُعَلِّدُةِ الْمُعَلِّدُةِ الْمُعَلِّدِةِ الْمُعَلِّدِةِ الْمُعَلِّدِةِ الْمُعَلِّذِةِ الْمُعَلِّدِةِ الْمُعَلِّدِةِ الْمُعَلِّدِةِ الْمُعَلِّذِةِ الْمُعَلِيقِيلِي الْمُعَلِّذِةِ الْمُعَلِّذِةِ الْمُعْلِمِيلُولِي الْمُعَالِقِيلِي الْمُعَلِّذِةِ الْمُعَلِّذِةِ الْمُعَلِّذِةِ الْمُعَلِيلِي الْمُعَلِّذِةِ الْمُعَلِّذِةِ الْمُعَلِّ

 रब्बना अख़्रिज्ना मिन् हाजिहिल् कर्यतिज्जालिमि अह्लुहा वज् अल्लना मिल्लदुन क विलय्यंव वज् अल्लना मिल्लदुन क नसीरा。 -पारा 5 रुक्अ 7

तर्जुमा- ऐ परवरदिगार ! हमको (किसी तरह) इस बस्ती (यानी मक्का) से बाहर निकाल, जिंसके रहने वाले सख्त ज़ालिम हैं और हमारे

यहां ग़ैब से किसी दोस्त को खड़ा कर दीजिए और हमारे लिए ग़ैब से किसी को हामी भेजिए।

ख़ासियत- अगर किसी जालिम व बद-कार के शहर या मौज़े में गिरफ्तार हो और वहां से निजात मुश्किल हो, तो इस आयत को कसरत से पढ़ा करे और अल्लाह से अपनी रिहाई के लिए दुआ़ मांगे, इन्शाअल्लाहु तआला ज़रूर रिहा हो जाएगा।

ظ المَدَّا وَحَلُوا عَلَى يُوسُفَ الْآَى الَيْدِهِ الْبَرِيدِ وَقَالَ ادْحُلُوَا مِصُولَ الْسَكَّةَ اللهُ ا

2. फलम्मा द खलू से....हुवल् अलीमुल हकीमः तक -पारा 13 रुक्ज़ 5

तर्जुमा- फिर जब ये सब के सब यूसुफ़ (अ़लैहिस्सलाम) के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने मां-बाप को अपने पास (अदब के साथ) जगह दी और कहा सब मिस्र में चिलए (और) इन्शाअल्लाहु तआ़ला (वहां) अम्न व चैन से रहिए और अपने मां-बाप को (शाही) तख़्त पर ऊंचा बिठाया और सब के सब उनके सामने सज्दे में गिर गये और (यह हालत देख कर) वे कहने लगे कि ऐ अब्बाजान! यह है मेरे ख़्वाब की ताबीर, जो पहले जमाने में देखा था। मेरे रब ने इस (ख़्वाब) को सच्चा कर दिया और मेरे साथ (एक) उस वक्त एहसान फरमाया, जिस वक्त मुझको कैंद से निकाला और इसके बाद कि शैतान ने मेरे और मेरे भाइय्यों के दरमियान में फसाद डलवा दिया था, तुम सबको बाहर से (यहां) ले आया (और सब को मिला दिया)

बिला शुब्हा मेरा रब जो चाहता है, उसकी तद्बीर कर देता है। बिला शुब्हा वह बड़ा इल्म और हिक्मत वाला है।

खासियत- अगर कोई शब्स ज़ुल्म से कैंद हो गया हो तो इन आयतों को लिख कर दाहिने बाजू पर बांधे और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े इन्शाअल्लाह तआ़ला रिहाई पाए।

3. सूरः फ़ातिहा-एक सौ ग्यारह बार पढ़ कर बेड़ी-हथकड़ी पर दम करने से कैदी जल्द रिहाई पाये। रात के आख़िर में 41 बार पढ़ने से बे-मशक्कत रोज़ी मिले।

### 2. चींटियों की ज्यादती

ط آیکهٔ النشال ادُخُلُوُ امسا کِسُکُوعُ لاَ یَحُطِمَنَّ کُمُ سُکیُمَانُ وَجُنُودُهُا وَحُنُودُهُا وَحُنُودُهُا

या अय्युहन्नम्लुद् ख़ुलू मसािक न कुम ला यिन्त्मिन्नकुम सुलैमानु
 व जुनूदुहू व हुम् ला यश्अुरूनः -पारा 19,ठकूअ 17

तर्जुमा- ऐ चींटियों ! अपने-अपने सूराखों में जा घुसो, तुमको सुलैमान और उनका लक्ष्कर बे-खबरी में कुचल न डालें।

ख़ासियत- अगर चींटियों की ज़्यादती हो तो इस आयत को लिख कर उनके सूराख़ में रख दे, इन्शाअल्लाहु तआ़ला सब चींटियां अपने सूराख़ में दाखिल हो जाएंगी।

### 3. मच्छरों की ज्यादती

لا الدَّمْ تَوَالِى الَّذِيْنَ حَرَجُوا مِنْ دِيَامِ هِـمُ وَهُمُمُ الْوَقْ حَذَرَ الْمَوْتِ `
 نَعَالَ لَهُ مُاللَّهُ مُمُوثُوْا تعدثُمُ آحُيَا هُمُرًا إِنَّ اللهُ لَدُوْنَ ضَلِ عَلَ النَّاسِ وَلِكِنَ اللهُ مَا لَكَ النَّاسِ وَلِكِنَ اللهُ مَا النَّاسِ كَالنَّاسِ وَلِكِنَ اللهُ مَا النَّاسِ كَا يَشْكِرُ وْنَ ٥

1. अ तम् त र इतल्लज़ी न ख र जू मिन् दियारिहिम् व हुम् उलूफ़ुन ह ज़ रत मौति फ काल त हुमुल्लाहु मूतू सुम् म अह्याहुम् इन्नल्ला ह ल-जू फ़ज़्तिन अलन्नासि व ला किन् न अक्सरन्नासि ला यश्कुरून。

-पारा 2, रुक्झ 16

तर्जुमा- (ए मुख़ातब !) तुझको उन लोगों का किस्सा मालूम नहीं हुआ जो कि अपने घरों से निकल गये थे और वे लोग हज़ारों ही थे मौत से बचने के लिए, सो अल्लाह तआ़ला ने उनके लिए (हुक्म) फरमा दिया कि मर जाओ (सब मर गये) फिर, उनको जिला दिया। बेशक अल्लाह तआ़ला बड़ा फ़ज़्ल करने वाले हैं लोगों (के हाल) पर, मगर अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। (इस किस्से पर ग़ौर करो)

खासियत- तश्त में स्याही से लिख कर शीरा बर्नूफ या शीरा बरगे जैतून से धोकर घर में छिड़कने से, जितने सांप-बिच्छू, पिस्सू, मच्छर होंगे, इन्शाअल्लाहु तआ़ला सब मर जाएंगे और जुमरात के दिन सुबह के वक्त जैतून के चार पत्तों पर लिख कर एक पत्ता मकान के एक कोने में दफ्न कर दिया जाए।

# لَ وَمَالَنَا ۗ ٱلاَّ نَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ وَقَدُ هَدَ انَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى اللهِ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى اللهِ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى اللهِ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى اللهِ وَلَيْسَتُوكَ فَي اللهُ وَلَيْسَبُوكَ فَي اللهُ وَلَيْسَانُ وَلَيْسَانُ اللهِ وَلَيْسَانُ اللّهِ وَلَيْسَانُ اللّهِ وَلَيْسَانُ اللّهِ وَلَيْسَانُ اللّهِ وَلِيسَانُ اللّهِ وَلَيْسَانُ اللّهُ وَلِيسَانُ اللّهِ وَلَيْسَانُ اللّهِ وَلِيسَانُ اللّهِ وَلَيْسَانُ اللّهِ وَلَيْسَانُ اللّهِ وَلَيْسَانُ اللّهُ وَلِيسَانُ اللّهُ وَلِيسَانُ اللّهُ وَلِيسَانُ اللّهُ وَلَيْسَانُ اللّهُ وَلَيْسَانُ اللّهُ وَلَيْسَانُ اللّهُ وَلَيْسَانُ اللّهُ وَلِيسَانُ اللّهُ وَلَيْسَانُ اللّهُ وَلَيْسَانُ اللّهُ وَلِيسَانُ اللّهُ وَلِيسَانُ اللّهُ وَلِيسَانُ اللّهُ وَلِيسَانُ اللّهُ وَلَيْسَانُ اللّهُ وَلِيسَانُ اللّهُ وَلَيْسَانُ اللّهُ وَلَيْسَانُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِيسَانُ اللّهُ وَلِيسَانُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

2. व मा लना अल्ला न त वक्कल अलल्लाहि व कद् हदा ना सुबुलना व ल निस्ब रन्न अला मा अजै तुमूना व अलल्लाहि फल् यत वक्क लिल् मुत विकलून॰

पारा 13-रुकूअ 14 तर्जुमा- और हमको अल्लाह पर भरोसा ना करने का कोन अम्र बाइस हो सकता है हालां कि उरा ने हम को हमारे (दोनों जहान के फायदे के) रस्ते बतला दिये और तुम ने जो कुछ हम को तक्लीफ पंहुचाई है हम उस पर सब्र करेंगे और अल्लाह ही पर भरोसा करने वालों को भरोसा करना चाहिए।

खासियत- मच्छरों, पिस्सुओं के भगाने के लिए पानी पर सात बार इस आयत को पढ़े और सात बार यों कहे कि ऐ मच्छरों और पिस्सुओं अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो तो हम को मत सताओ और खाबगाह के चारों तरफ उस पानी को छिड़क दें। रात भर महफूज़ रहेगा। س مَلَمَّا نَسُوَّمَا ذُكِّرُوُا بِهِ فَقَنَا عَلَيْهُ مُ آبُوابَ كُلِ اللَّيْ عِرَحَتَى الْمَانَوِ مَا مَثَلَ إِذَا نَرِحُوْا بِمَا الْأَوْا اَحَدُنَا هُمُعْ بَنْتُهُ كَالْمُهُمُ وَلَيْهِيسُونَ ٥ نَعُطِعُ دَابِرُ الْتَوْمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا وَ فِالْحَمَدُ وَلَا مَتِ الْمَالَمِينَ ٥ (بِع ١١)

३. फ लम्मा नसू मा जुिककरू बिही फतह्ना अलैहिम अब्वा ब कुल्लि गैइन हत्ता इजा फरिहू बिमा ऊतू अखज्ना हुम बगततन फ इजा हुम मुब्लिसून० फ क़ुति अ दाबिरुल कौमिल्लजी न ज ल मू वल्हम्दु लिल्लाहि रिब्बल आ ल मीन० —पारा ७, रुक्अ ११

विर्जुमा— फिर जब वे लोग उन बीज़ों को भूले रहे, जिनकी उनको नसीहत की जाती थी, तो हमने उन पर हर चीज़ के दरवाज़े खोल दिए, यहां तक कि जब उन चीज़ों पर, जो कि उनको मिली थीं, वे खूब इतरा गये, तो हमने उनको यकायकी पकड़ लिया, फिर तो वे बिल्कुल हैरान रह गये। फिर ज़ालिम (काफ़िर) लोगों की जड़ (तक) कट गयी। और अल्लाह का शुक है जो तमाम आलम का परवरदिगार है।

**द्वासियत**— तांबे के तक्त पर आबे रेहान से लिख कर और आबे ज़ीरा से, जिसको इशा से सुबह तक भिगोया हो , धोकर जिस घर में मच्छर और पिस्सू ज़्यादा हों, कुछ बार छिड़कने से वे सब दूर हो जाएंगे।

#### 4. जानवर का सताना

ا وكَلْبُهُمُ بَاسِطُ فِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ (باده الله ١٥)

व कल्बुहुम बासितुन ज़िराऐहि बिल वसीद०

-पारा १५, रुकू अ १५

तर्जुमा- और उनका कुत्ता दहलीज पर अपने हाथ टिकाए हुए था।

**खासियत**— अगर रास्ते में कोई शेर या कुत्ता हमला करे और शोर मचाए, तो फ़ौरन इस आयते करीमा को पढ़ ले, चुप हो जाएगा।

२. व इजा बतश्तुम बतश्तुम जब्बारीन०-परा १९, रुकूअ ११ (الله علان الم الم الله على ا

तर्जुमा- जब किसी पर पकड़ करने लगते हो, तो बिल्कुल जाबिर (और जालिम) बन कर पकड़ करते हो।

**द्वासियत**— अगर किसी को ज़हरीला जानवर काटे, तो जहां पर काटा हो, उसके चारों तरफ उंगली घुमाता हुआ एक सांस में सात बार पढ़ कर दम करे इन्शाअल्लाह तआ़ला सेहत हो जाएगी।

مَدُ إِنَّ كَدِّبُكُمُ اللَّهُ الَّذِي حَنَى السَّلُوتِ وَالْاَئُمِ فَي سِلَّةِ اَيَّا مِ شُكَّرَ السَّوَى عَنَ الْعَرْشِ تَلَّا اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّه

३. इन् न रब्बकुमुल्लाहुल्लजी......करीबुम मिनल मुह्सिनीनः —पारा ८. रुकअ १४ **द्धासियत**— मुक्क व जाफरान व गुलाब से लिख कर बांध ले। लोगों की चालों, बुरी नज़र और दिल की धड़कन और सांप, बिच्छू से बचा रहे।

١٤٠٥ أَفَامِنَ اَعُلُ الْمُركِى اَنْ يَاأْتِ يُهُمْ بَالْسُنَا بَيْنَا تَّنَا وَهُمُ وَنَا يَعُونَ هُ آوَا مِنَ
 أَهُ لُ الْفَتُركِى اَنْ يَالْتِ يَهُمُ بَالْسُنَا ضُعَى وَهُمُ وَيَلْعَبُونَ \* اَفَامِنُوْ اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الللّهُ عَلَ

४. अ फ अमि न अह्लुल कुरा......इल्लल कौमुल खासिरून०

-पारा ९, रुकुअ २

वर्जुमा— क्या फिर भी इन बस्तियों के रहने वाले इस बात से बे-फिक हो गये कि उन पर (भी) हमारा अज़ाब रात के वक्त आ पड़े, जिस वक्त वे पड़े सोते हों और क्या इन (मौजूदा) बस्तियों में रहने वाले इस बात से बे-फिक हो गये हैं कि इन पर हमारा अज़ाब दोपहर ही आ पड़े, जिस वक्त कि वे अपने ला-यानी किस्सों में लगे हों, हां, तो क्या अल्लाह तआ़ला की इस अचानक पकड़ से, बे फिक हो गये हो, अल्लाह की पकड़ से अलावा उन के, जिनकी शामत आ गयी हो और कोई बे-फिक नहीं होता।

सासियत मुहर्रम की पहली तारीख़ में इसको काग़ज़ पर लिख कर, पानी से धोकर, जिस घर के कोनों में छिड़क दिया जाए, वह घर सांप-बिच्छू और तक्लीफ़ देने वाले जानवरों से बचा रहे ।

﴿ الْمُ اللَّهُ مَا اللَّهِ مَنِيْ وَمَ إِنْ مُو اللَّهُ مَا مِنْ دَالبَّهِ إِلا اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا

५. इन्नी तवक्कलतु अलल्लाहि रब्बी व रब्बिकुम मा मिन दाब्बतिन इल्ला हु व आखिजुम बिनासि य तिहा इन् न रब्बी अला सिरातिम मुस्तकीम्, फ इन तवल्लौ फ कद अब्लातुकुम मा उर्सिलतु बिही इलैकुम व यस्ति स्लिफु रब्बी कौमन गै र कुम व ला तजुर्रू न हूं गैअन् इन् न रब्बी अला कुल्लि गैइन हफीज़ -पारा १२, रुकूअ ५

**द्यासियत** जिसको किसी जालिम आदमी या तक्लीफ पहुंचाने वाले जानवर का डर हो, इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करे, जब बिस्तर पर लेटे, जब सोए, जब जागे सुबह के वक्त, शाम के वक्त इन्शाअल्लाह तआ़ला बचा रहेगा।

६. सूरः फुर्कान (पारा १८)

**द्धारियत**— अगर इसको तीन बार लिख कर बांध ले तो कोई तक्लीफ पहुंचाने वाला जानवर अज़्दहा वगैरह तक्लीफ न पहुंचाए और अगर बदमाश लोगों के दर्मियान जा पहुंचे तो उनका मज्मा बिखर जाए और कोई मश्चरह उनका दुरुस्त न होने पाए।

७. सूर: नम्ल (पारा १९)

**द्धासियत**— जो शब्स इसको हिरन की झिल्ली पर लिख कर बनाए हुए चमड़े में रख़ कर अपने पास रखे, कोई नेमत उसकी ख़राब न हो और अगर सन्दूक़ में रख दे तो उस घर में सांप-बिच्छू दिरेंदा और तक्लीफ़ पहुंचाने वाला कोई जानवर न आए।

८. सूर: तत्फीफ़ (पारा ३०)

**द्धासियत**— किसी जमा की हुई चीज़ पर पढ़ दे, तो दीमक वगैरह से बचा रहे।

९. सूर: इन्शिकाक (पारा ३०)

**खासियत** किसी डंक मारे हुए पर दम करे, तो सुकून हो।

१०. सूर: इख़्लास (पारा ३०)

**द्धासियत**— अगर खरगोश की झिल्ली पर लिख कर अपने पास रखे तो कोई इन्सान या जिन्न और तक्लीफ़ पहुंचाने वाला जानवर उसके पास न आए। ११. यह आयत पढ़ कर जिस आदमी या जानवर से डर हो, उसकी तरफ़ दम कर दे-

ٱللهُ مَنْ بُنَا وَرُابِكُورُ لَنَا ٱغْمَالُنَا وَلَكُمُ اعْمُنَا لُكُمُورُ لَاحُجَنَةَ اللهُ مَنْ الكُمُورُ اللهُ يَجْمُعُ المِنْكَاد

अल्लाहु रब्बुना व रब्बुकुम लना अञ्मालुना व लकुम अञ् मा लुकुम ला हुज्ज त बै न ना व बै न कुम अल्लाहु यज्मञु बैनना॰

इन्शाअल्लाह उसकी तक्लीफ़ से बचा रहे।

لا لحمة أَهُ عَسَقَ ه كَذَا لِكَ يُوْجِئَ إِلِيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ ﴿ وَهِ وَهِ وَالْكَ اللهُ الْمَدَالِكَ وَاللهُ اللهُ الْمَدَالِكَ وَاللهُ اللهُ الْمَدَالِكُ وَالْمُكَالِكُ وَاللهُ اللهُ الْمُدَالِكُ وَالْمُكَالِكُ وَاللهُ اللهُ الله

हा-मीम。 ऐन-सीन-काफ़。 क ज़ालि क यूही इलै क व इलल्लज़ी न मिन कब्लिकल्लाहुल अजीज़ुल हकीमु。

मुसीबत के वक्त फ़ायदेमंद है।

१३. तमाम ही तक्लीफ पहुंचाने वाले जानवरों—खटमल, पिस्सू, दीमक, सांप, बिच्छू वगैरह से बचने के लिए- एक पर्चे पर ये आयतें लिख कर दफ्न कर दो या लटका दो—

بِسَ حِاللهِ الرَّحْمُ فِي الرَّحِبِ أَوْ وَ اِنَّهُ مِنْ سُكِمُ أَنَ وَإِنَّهُ بِسَواللهِ الرَّحْمُ فِي الرَّحِيْمِ الرَّعَمُ كُوْاَ عَلَى وَالْوَفِي مُسُولِ فِي هَ يَا يَّهُ اللَّمْ الدَّحُدُوَ الرَّحْمُ فَي الرَّحْمُ الدَّحْمُ وَالرَّحْمُ وَالْمُولِ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِقُ وَالْمُولِ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُو وَمَتَلُ كَلِمَةٍ خَيِيْتَةٍ كَشَجَرَةٍ خَيِيْتَةِ وِاجُتُثَتُ مِنْ مَا لَكُمْ مُونَ مَا الْمَكُمُ وَمُونَ مَا لَكُمْ مُونَ مَا الْمُكَا مِنْ مَا لَكُمْ الْمُكَا مِنْ مَلْكُونَ مَا يَكُمُ مُونَ مَا لَكُمْ مُونَ مَا الْمُكَا مِنْ مَلْكُمُ الْمُكَا مِنْ مَلَكُمْ الْمُكَا مِنْ مَلْكُمُ الْمُكَا مِنْ مَلْكُمُ الْمُكُمْ مَنْ مَا مُلَكُمُ الْمُكُمْ الْمُكُمْ مَنْ اللّهُ كَلَا يُحِبُّ الْمُكْمِ الْمُكُمْ مَنْ اللّهُ مُلَكُمُ اللّهُ مُلَكُمُ الْمُكُمِ الْمُكُمُ مَنْ اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنَا الْمُحْرِبَ مَا وَلِللّهُ مُنَا اللّهِ مُنْ اللّهُ مِنْ مَا مُلْمَكُمُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ ا

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीमः इन्नहू मिन.....म अ क बनी इस्राईलः

इसके बाद सूरः फ़ातिहा लिखे, इन्शाअल्लाहु तआ़ला फ़ायदेमंद होगा और हर किस्म के तक्लीफ़ देने वाले जानवर ख़त्म हो जाएंगे।

१४ डंक के असर को दूर करने के लिए-थोड़ा रोगन कन्जद लेकर डंक के मौके पर रख कर ये आयतें पढे-

, आयतुल कुर्सी ३ बार,

اَوْكَ اللَّهِي مَرْتَكَ اللَّهِ مَرَدَ عَلَا تَكُوْبَةٍ اللهُ وَكَا اللَّهِ اللهُ اللَّهُ اللهُ الله

بعث مَوْنِهَا ، فَأَمَاتَهُ اللهُ مِاعَة عَامٍ لَثُمَّ بَعَنَ اللهُ مِاعَة عَامٍ لَثُمَّ بَعَنَ اللهُ وَالكَّمُ لَكِمْ اللهُ عَالَ لَكُولِمُ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

🗖 अव कल्लज़ी.....अला कुल्लि शैइन क़दीर ३ बार,

وَكُوْاَنَّ فَتُنْزَانًا سُيِيْرَتُ بِهِ

الجِسَالُ اَوْقُطِّعَتْ بِهِ الْكَانُ مِنَ اَوْكُلِمَ بِهِ الْكُونُ لُكُ الْجَسَالُ اَوْكُلِمَ بِهِ الْكُونُ الْكَالِمُ اللَّهِ الْكَانُ اللَّهِ اللَّهُ الللْلِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُؤْمِنُ

<sup>□</sup> व लौ अन् न क़ुरआनन — इन्नल्ला ह ला युख्लिफ़ुल मी आद तीन बार

🗖 व यस् अलू न क--- व ला अम्ताः तीन बार

ا के कित में नमीं और मुहब्बत पैदा हो। مَتَ بَعَلَنَا مِنْ بَكِيْ اَيُدِيْهِمْ مَسَدُّ اَنَ اَعْشَيْنَ هُمُ مَنَ اللهُ عُمْ مَسَدُّ اَنَ اَعْشَيْنَ هُمُ مَنَ اللهُ مُعْرَفَهُ مَ مَنَ اللهُ عُمْ مَنْ سُسَيَتُ مَا اَنْ وَإِنَّهُ مِنْ سُسُيَتُ مَا اللهِ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ الرَّحِنْ الرَّحِنْ اللهُ ا

🔲 व जअल्ना मिम् बै नि.....वअ् तूनी मुस्लिमीनः तीन-तीन- बार

□ वज्जुहा, अलम नशरह, कुल हुवल्लाह, मुअव्वजतैन तीन-तीन बार । आद्या अमल न पढ़ने पाएगा कि आराम होना शुरू हागा ।

१५ अल-हफीज़ (निगह बान) اَلْحَفِيْظُ

**खासियत** इस का ज़िक्र करने वाला या लिख कर पास रखने वाला उर से बचा रहेगा। अगर दिरोदों के दर्मियान सो रहे तो इन्शाअल्लाह नुक्सान न पहुंचेगा।

### ५. दिल की नर्मी के लिए

१. अर्रहीमु (निहायत रहम वाले) اُلرِّحِيْدُ

**ख़ासियत**— जो शख्स रोजाना मौ बार पढ़े, उसके दिल में नर्मी और मुहब्बत पैदा हो।

تننست بالخسير